

प्रधान सम्पादक - पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातस्वाचार्य

[ सम्मान्य सञ्चालक, राजस्यान पाच्यविद्या प्रतिष्ठान, चौषपुर ]

### यन्थाङ्क १

लघु पण्डित कृत - सवृत्तिक

# त्रिपुराभारती लघुस्तव

प्रकाशक

राजस्थान राज्य संस्थापित

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

RAJASTHAN ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, JODHPUR जोधपुर ( राजस्थान )



# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान संपादक - पुरातत्त्वाचार्य, जिनविजय मुनि [सम्मान्य संचालक, राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर, जयपुर]

\*===== ग्रन्थां क १ \*=\*=\*=\*

[संस्कृत-प्राकृत साहित्य-श्रेणि अन्तर्गत]

त्रिपुरा भारती लघु स्तव

\*\*\*\*\*\* प्रकाश क \*\*\*\*\*\*\*\*\*

राजस्थान राज्यसंस्थापित

राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर जयपुर (राजस्थान)

# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

राजस्थान राज्यद्वारा प्रकाशित सामान्यतः अखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानप्रदेशीय पुरातन कालीन संस्कृत, प्राकृत, अपभंश, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषानिबद्ध विविधवाज्ञायप्रकाशिनी विशिष्ट प्रन्थावलि

\*

### प्रधान संपादक

### पुरातत्त्वाचार्य, जिनविजय मुनि

[ ऑनरिर मेंबर ऑफ जर्मन ओरिएन्टल सोसाइटी, जर्मनी ]

सम्मान्य सदस्य -

भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात साहित्य सभा, अहमदाबाद; सम्मान्य नियामक (ऑनरिर डॉयरेक्टर) - भारतीय विद्याभवन, बंबई;

प्रधान संपादक -

गुजरातपुरातत्त्वमन्दिर प्रन्थावली; भारतीयविद्या प्रन्थावली; सिंघी जैन प्रन्थमाला; जैनसाहित्यसंशोधक प्रन्थावली; इत्यादि इत्यादि ।



प्रन्थांक

3

# त्रिपुरा भारती लघुस्तव

\*

[प्रथमावृत्ति - प्रति संख्या १०००; मूल्य १ - ८ - ० ]

प्रकाशक

राजस्थान राज्याज्ञानुसार

# संचालक, राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर जयपुर (राजस्थान)

\*

मुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, बंबई. २.

श्रावण विक्रमाब्द २००९)

राज्यनियमानुसार - सर्वाधिकार सुरक्षित

स ग स्त व्रस्ताब्द १९५२

# सिद्धसारस्वत - लघुपण्डित - विरचित

# त्रिपुरा भारती लघु स्तव

सोमतिलकसूरिविरचित विशेषवृत्ति तथा पञ्जिका नाम लघुविवृत्ति समन्वित

[ पुरातन हस्तिलिखित अनेक आदर्शानुसार पाठशुद्ध्यादि परिष्कृत प्रथमवार प्रकाशित ]

Madella Helgienia \*

# संपादक पुरातत्त्वाचार्य, जिनविजय मुनि

४ वदापरश्रमञ्जूषा निशा यं इत्याचित्र

[सम्मान्य संचालक - राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर, जयपुर]

कार के प्रकार है। इस अवस्था प्रकाराक के ए हा हा है। इस है। इस है।

संचालक, राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर जयपुर (राजस्थान)

विक्रमाब्द २००९]

मूल्य १-८-०

[ खिस्ताब्द १९५२

## **ज** राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला ज

### . प्रधान संपादक

## पुरातत्त्वाचार्य जिनविजय मुनि संपादित प्रन्थ

- १ त्रिपुराभारती लघुस्तव कर्ता सिद्धसारखत श्रीलघुपण्डित तदन्तर्गत मातङ्गीस्तोत्र - कर्ता उमासहाचार्य
- २ कर्णामृतप्रपा-कर्ता महाकवि ठकुर सोमेश्वर
- ३ बालशिक्षा व्याकरण कर्ता ठक्कर संग्रामसिंह
- ४ पदार्थरत्नमञ्जूषा कर्ता पं. कृष्णिमश्र
- ५ शकुनप्रदीप कर्ता पं. लावण्यशमा
- ६ उक्तिरत्नाकर कर्ता पं. साधुसुन्दरगणी
- ७ संस्कृतलघुकथासंग्रह सरलतम संस्कृतभाषा प्रथित उपदेशात्मक एवं मनो-रञ्जनात्मक पुरातन कथा दृष्टान्तादि अपूर्व कृतिसंग्रह ।
- ८ राजस्थानी सुभाषित रत्नाकर दोहा, सोरठा, चडपई, छप्पय आदि प्राचीन राजस्थानी भाषाप्रथित शतशः मुक्तक पद्य संप्रह ।
- ९ पुरातन राजस्थानी गद्यसंचय अपभंशोत्तरकालीन प्राचीनतम राजस्थानी भाषानिबद्ध विशिष्ट गद्य अवतरण संप्रह ।
- १० राजस्थान शिलालेखसंग्रह महाराजस्थानमें प्राप्त शिलालेख एवं ताम्रपत्रादि अनेकानेक प्रशस्ति संकलन ।

# विषयानुक्रमणिका

|                  |                                                                     |      | पृष्ठाङ्क    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 2.               | किञ्चित् प्रास्ताविक                                                |      | 8-80         |
| ₹.               | त्रिपुरा-भारती-लघुस्तवः                                             |      | 8-55         |
| ₹,               | त्रिपुरा-भारती-लघुस्तवस्य पञ्जिका नाम विवृतिः                       |      | २३-३६        |
| 8.               | मातङ्गीस्तोत्रम्                                                    |      | ३७-४६        |
| X.               | श्रनुभूतसिद्धसारस्वतस्तवः                                           |      | 88-89        |
| Ę.               | पठितसिद्धसारस्वतस्तवः                                               |      | 80-82        |
|                  |                                                                     |      |              |
|                  | 。<br>1.                                                             |      |              |
| वित्रानुक्रमिएका |                                                                     |      |              |
|                  |                                                                     |      |              |
| 2.               | राजस्थानीय शैली का सरस्वती का ५०० वर्ष प्राचीन सौवर्णांकित सुन्दर   | चत्र | प्रारम्भ में |
| ٦.               | राजस्थान में उपलब्ध एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ का सरस्वती चित्र    |      | "            |
| ₹.               | राजस्थान में विनिर्मित एवं प्रतिष्ठित भारती सरस्वती की सर्वातिसुंदर | 100  |              |
|                  | प्रतिमा                                                             |      | ,            |
| 8.               | त्रिप्रा-भारती-लघुस्तव-मूलपाठ की एक ग्रादर्शभूत प्राचीन प्रति के    |      |              |
|                  | धाद्य पत्र की प्रतिकृति ।                                           |      |              |
|                  | आद्य पत्र का प्रातकुति ।                                            |      | 9.7          |
| <b>x</b> .       |                                                                     | •••  | "            |
|                  | त्रिपुरा-भारती-लघुस्तव-टीका की एक प्राचीन प्रतिकृति—ग्रन्तिम पत्र   |      | ,,           |
|                  |                                                                     |      |              |

श्रीमातस्त्रपुरे ! परात्परतरे देवि ! त्रिलोकीमहा-सौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भवसुधाप्राचुर्यवर्णोज्ज्वलम् । उद्यद्भानुसहस्रनूतनजपापुष्पप्रभं ते वपुः स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम् ।।

इत्येतं त्रिपुरास्तवं लघुकृतं कामप्रदं मुक्तिदं श्लोकोक्त्या च विराजितं गुरुतरैर्मन्त्रैः शुभैभूं षितम् । भक्त्यैकाग्रमितः पठिष्यित जनः श्रद्धान्वितो योऽन्वहं तस्मै भव्यकवित्त्वमेति निविडं लक्ष्मीश्च रोगक्षयः ॥

# किञ्चित् प्रास्ताविक

'राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला' में, प्रथम पुष्प ग्रथवा ग्राद्य रतन-मणि के रूप में, प्रस्तुत 'त्रिपुरा-भारती-लघुस्तव'-स्वरूपात्मक एक लघुकृति प्रकट करने का मुख्य उद्देश्य मंगलार्थंक है। हमारे पूर्वज ज्ञानी-पुरुषों ने प्रायः सभी ज्ञानमय कार्यों का प्रारम्भ शब्दजननी, पराशक्तिस्वरूपा, वाग्देवी, माता भारती ग्रथित् सरस्वती की स्तुति, प्रार्थना आदि भावसूचक विविध प्रकार के मंगलमय वचनों द्वारा किया है।

संस्कृत भाषा के कोषकारों ने 'वाग्देवी शारदा ब्राह्मी भारती गी: सरस्वती' ग्रादि विविध नाम माता भारती के गिनाये हैं ग्रीर वे सब नाम मंगलकारक होने से मांगल्यवाचक माने गये हैं।

सिच्चदानन्दमयी माता भारती-सरस्वती-बाग्देवी हमारी सब से ग्रधिक उपास्या एवं ग्राराध्या देवता है। वेदकाल से लेकर वर्तमान युग तक में, विद्या-भिलाषी एवं विद्योपासक प्रत्येक भारतीय जन इस वाग्देवी की बड़ी श्रद्धा एवं भिलाषी एवं विद्योपासक प्रत्येक भारतीय जन इस वाग्देवी की बड़ी श्रद्धा एवं भिला से स्तवना-ग्रचंना-उपासना करता ग्रा रहा है। इस वाग्देवी भारती माता की स्तुति-प्रार्थना ग्रादि करने के निमित्त ग्राज तक, न जाने कितने ऋषियों, मुनियों, कवियों और विद्वानों ने, जितने स्तुति-स्तोन्न, स्तवनादि की रचनायें की हैं उनकी संख्या की कल्पना करना भी अशक्य है। ब्राह्मण, जैन, बीद्ध, शाक्त ग्रादि सभी संप्रदायों में सरस्वती की उपासना का समान माहात्म्य ग्रीर समान ग्राराधन प्रचलित है। वेदिक, जैन ग्रीर बीद्ध संप्रदाय के ग्राचार्यों एवं विद्वानों ने भगवती सरस्वती की स्तुति-स्वरूप विविध भाषाग्रों में हजारों छोटी-बड़ी रचनायें की हैं। हजारों विद्याविद् ग्रीर विद्या-ग्रथीं माता भारती के स्तुति-स्तोत्र कंठस्थ करते रहते हैं ग्रीर विविध प्रकार से उनका पाठ-पूजन ग्रीर स्मरण ग्रादि करते रहते हैं। प्राचीन ग्रन्थ-भण्डारों का निरीक्षण करते समय हमें पूर्वाचार्य-रचित ऐसे ग्रनेक स्तुति-स्तोत्रों के ग्रवलोकन करने का ग्रवसर मिला है जो बहुत ही भावपूर्ण ग्रीर फलप्रद प्रतीत हुए हैं। इन्हीं ग्रसंख्य

स्तुति-स्तोत्रों में प्रस्तुत 'त्रिपुरा-भारती-लघुस्तव' भी एक बहुत ही भावपूर्ण एवं रहस्यपूर्ण अर्थद्योतक लघु स्तुति है। मुभ्ने अपने विद्याभ्यास के प्रारम्भिक जीवन में इस स्तूति का परिचय मिला। कोई पचास वर्ष से भी अधिक समय पहले, मैं एक समय राजस्थान के उदयपूर-राज्यान्तर्गत ऋषभदेव नामक तीर्थ-स्थान में यात्रार्थ गया हम्रा था। वहाँ पर गाँव के बाहर एक जलाशय के निकट छोटा सा देवी का मन्दिर है, जिसके सामने बैठ कर प्रातः समय एक ब्राह्मरा उपासक इस स्तृति का पाठ करता हुआ मेरे हिष्टगोचर हुआ। मैंने बड़ी जिज्ञासा के साथ इस ब्राह्मण उपासक को स्तृति-पाठ के विषय में पूछा तो उसने बताया कि यह स्तुति पराशक्ति माता त्रिपुरा भारती की है और इस छोटे-से देवकुल के सम्मुख बैठ कर मैं रोज यह स्तुति-पाठ करता हूँ, यह देवकुल त्रिपुरादेवी का है, इत्यादि । मुभ्ने यह स्तुति हृदयङ्गम करने जैसी लगी श्रीर मैंने उस ब्राह्मण उपासक को कुछ दक्षिणा देकर उससे इसको प्रतिलिपि करवा ली। बाद में मैंने इसे कंठस्थ कर लिया ग्रीर प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करने लगा। बाद में मुभे कई जैन-भण्डारों का निरीक्षण करने का ग्रवसर मिला तो उनमें मुभे इस स्तृति की लिखी हुई अनेक प्राचीन प्रतियों का परिचय प्राप्त हुआ और यह भी ज्ञात हुम्रा कि इस लघु-स्तुति का प्रचार जैन संप्रदाय में भी प्राचीन-काल से बहुत अधिक रूप में प्रचलित रहा है। बाद में मुक्ते यह भी जात हुआ कि कई अन्य विद्वानों ने इस स्तुति का प्रकाशन भी किया है। परन्तु, बहुत समय तक वह मेरे देखने में नहीं श्राया।

यद्यपि मैंने इस लघुस्तव को कंठस्थ कर लिया था और वारंवार इसका पाठ भी किया करता था—परन्तु, इसके रहस्यमय ग्रीर बहु-ग्रथं-पूर्ण ग्रनेक पद्यों का मुक्ते विशेष रहस्य ज्ञात न हो सका। इसकी कोई व्याख्या का भी मुक्ते पता न चल सका था। मैंने इसके विषय में कुछ ग्रन्य साधु-मुनियों से जिज्ञासा की तो मालूम हुग्रा कि वे इस विषय में कुछ भो नहीं जानते हैं। प्रस्तुत स्तुति में मुख्य कर के जिस त्रिपुरा विद्या के द्योतक मंत्राक्षरों का उल्लेख किया गया है उनका ग्रंतर्भाव इस प्रकार की सरस्वती की स्तुति करने वाली ग्रनेक रचनाग्रों में किया हुग्रा प्राप्त होता है, पर उनमें नाना प्रकार के वैविध्य का और न्यूनाधिक मंत्राक्षरों ग्रथवा बीजात्मक वर्णों का संचय मात्र प्रतीत होता है। कोई कमबद्ध ग्रीर ग्राम्नायपुक्त तत्त्व का उनमें ग्रभाव सा ही है। इसलिये किसी आम्नायविद् गुरु की शोध करता रहा, परन्तु दुर्भाग्य से उसकी प्राप्ति न हुई और इस स्तुति का सामान्य रहस्य भी ठोक-ठीक जानने में मैं बहुत समय तक सफल न हुग्रा। पीछे से ज्ञात हुग्रा कि सुप्रसिद्ध 'त्रिवेन्द्रम्-संस्कृत-ग्रन्थावली' में

श्रीगणपित शास्त्री ने इस स्तुति को एक विस्तृत व्याख्या सहित, सन् १६१७ में ही प्रकाशित कर दी थी, परन्तु बहुत समय तक वह मेरे देखने में नहीं ग्राई। श्रीगणपित शास्त्री ने इस रचना को केवल 'लघु-स्तुति' नाम से प्रकाशित की थी, ग्रतः इस संक्षिप्त नाममात्र से प्रस्तुत 'त्रिपुरा-भारती-लघु-स्तुति' स्वरूप रचना का ग्रामास होना भी ग्रपरिचित जिज्ञासु के लिये असंभव-सा रहना स्वाभाविक है।

सन् १६४२-४३ में राजस्थान के बहु-प्रसिद्ध एवं शास्त्र-समृद्ध जैसलमेर के ज्ञानभण्डारों का निरीक्षण करने का जब मुभे चिर-अभिलिषत धन्य ग्रवसर प्राप्त हुमा तो वहाँ के एक ज्ञान-भण्डार में, प्रस्तुत पुस्तक में जो व्याख्या प्रकाशित हो रही हैं, उसकी एक प्राचीन, सुन्दर एवं सुवाच्य हस्तलिखित प्रति का दर्शन हुआ। उसके दर्शनमात्र से ही मुभे जो हर्ष श्रीर श्रानन्द का श्रावेग हो श्राया वह ग्रकथ्य-सा लगा। मैंने बड़ी उत्कंठा ग्रीर उत्सुकता के साथ उस प्रति के पाठ का बड़ी एकाग्रता के साथ एक-ग्रासनबद्ध होकर सम्पूर्ण पारायण कर डाला। वर्षों की नहीं, युगों की जो जिज्ञासा-रूप तृष्णा बनी हुई थी वह कुछ शान्त होती-सी प्रतीत हुई। मैंने तत्काल इस प्रति पर से एक प्रतिलिपि स्वयं श्रपने हाथ से कर ली, श्रीर उसी समय मन में संकल्प हुआ कि इस व्याख्या के साथ इस 'लघुस्तव' को सुन्दर रूप से प्रकाशित किया जाय। बाद में वहीं के एक ग्रन्य भण्डार में इस स्तुति की एक अन्य व्याख्यात्मक पुस्तिका भी प्राप्त हुई जिसका नाम कर्ता ने 'पंजिका नाम विवृति:' लिखा है। इसका अवलोकन करने से ज्ञात हुम्रा कि यद्यपि यह पञ्जिका-रूप विवृति बहुत संक्षेपात्मक है श्रौर मुख्य कर के सोमतिलकसूरि-कृत वृत्ति के ग्राधार पर रची हुई है, परन्तु कहीं-कहीं अन्य रचना का भी कोई आधार लिया गया मालुम देता है। कुछ ग्रन्य ग्राम्नाय-प्राप्त उल्लेख भी उपलब्ध होते हैं। मैंने इस पंजिका की भी प्रतिलिपि कर ली ग्रीर पूर्व प्राप्त वृत्ति के साथ इसका भी प्रकाशन कर देने का मेरा संकल्प हुआ।

सन् १६५० में नूतनिर्मित राजस्थान सरकार ने मेरे निर्देशकत्त्व में 'राज-स्थान पुरातत्त्व मन्दिर' नामक नूतन शोध-संस्थान की जयपुर में स्थापना की (जो अब 'राजस्थान प्राच्यिवद्या प्रतिष्ठान के विशिष्ट नाम से अभिहित है और जिसका केन्द्रीय कार्यालय जोधपुर में अवस्थित हैं)। इस संस्थान द्वारा 'राजस्थान पुरातन अन्थमाला' का विशाल प्रकाशन कार्य निश्चित किया गया और इस माला के प्रथम पुष्प अथवा प्रथम मिण के रूप में, सर्व-प्रथम मैंने जैसलमेर के ज्ञान-भण्डार में प्राप्त उक्त 'त्रिपुरा-भारती-लघुस्तव' की सोमितलकसूरिकृत वृत्ति ग्रीर ग्रज्ञात-कर्तृं क 'पंजिका-विवृति' को प्रकाशित करने का निश्चय किया। पाठकों के कर-कमलों में जो पुस्तक-रूप पुष्प विद्यमान हैं वह उसी निश्चय का परिणाम है।

प्रस्तुत पुस्तक में लघुस्तव की जो व्याख्या प्रकाशित हो रही है वह एक जैन विद्वान् की कृति है। इस व्याख्या के कर्ता का नाम सोमतिलकसूरि है, जो सिंहतिलक नामक भाचार्य के शिष्य थे। सोमतिलकसूरि ने लघुस्तव की यह व्याख्या कंबोज जाति के स्थानु नामक क्षत्रिय ठाकुर की प्रार्थना पर की थी। इसका रचना-काल संवत् १३६७ विक्रम संवत्सर है ग्रीर घृतघटि नामक पुरी में इसकी रचना हुई हैं। इस वृत्ति का नाम कर्ता ने 'ज्ञान-दीपिका' दिया है ग्रीर इसका परिमारा ४७४ अनुष्टुप् श्लोक जितना है। यद्यपि टीकाकार एक जैन विद्वान् हैं परन्तु उनको तन्त्र-शास्त्र-विषयक शाक्तमत का बहुत ग्रच्छा ज्ञान होना मालूम देता है। इन्होंने अपनी व्याख्या में जगह-जगह अनेक तन्त्र-शास्त्रों के उद्धरण दिये हैं ग्रीर उनका नामोल्लेख भी किया है। यद्यपि यह टीका बहुत विस्तृत एवं विविध-रहस्यपूर्ण नहीं है तथापि टीकाकार ने मूल रचना का संपूर्ण भाव भ्रौर रहस्योद्घाटन बहुत भ्रच्छी तरह कर दिया है, जिससे बुद्धिमान् जिज्ञासु को लघु पण्डित की इस लघु स्तुति का अर्थावबोध बहुत अच्छी तरह हो सकता है। स्रभी तक यह व्याख्या प्रायः स्रज्ञात एवं स्रप्रसिद्ध रही, स्रतः इसका यह प्रकाशन जिज्ञासुजनों के लिए श्रवश्य श्रादरणीय होगा। टीकाकार के राज-स्थान-निवासी होने के कारण ग्रीर राजस्थान ही के एक विद्या-प्रेमी क्षत्रिय ठाकूर की प्रार्थना पर इसकी रचना होने के कारण 'राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला' में इसका प्रकाशित होना सर्वथा समुचित है।

जैसलमेर के ज्ञान-भण्डार में उक्त रूप से हमें जो प्रथम प्रति प्राप्त हुई, उपके बाद राजस्थान में से ग्रन्थान्य भी कई प्राचीन-ग्रवाचीन प्रतियाँ प्राप्त हुई जिनमें से कुछ नमूनेदार प्रतियों के फोटो चित्र भी इसमें संलग्न किये गये हैं। किसी-किसी प्रति में सरस्वती की चित्रात्मक प्रतिकृतियाँ भी ग्रालेखित मिलीं जिनमें से कुछ चित्रों के ब्लाक बनवा कर उनका मुद्रणांकन भी देने का प्रयत्न किया गया है। सरस्वती के ये प्रतीकात्मक चित्र राजस्थान की पुरातन चित्रकला का भी परिचय कराते हैं। 'राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान' के विशाल ग्रन्थ-संग्रह में सरस्वती के ऐसे संकड़ों प्रतीकात्मक चित्रों का संग्रह विद्यमान है, जो भिन्न-भिन्न शैलियों की, भिन्न-भिन्न स्थानों की एवं भिन्न-भिन्न शताब्दियों की चित्रकला का दिग्दर्शन कराने वाले हैं।

सन् १६५१ में जब हमने प्रस्तुत 'लघुस्तव' का मुद्रण-कार्य प्रारम्भ कराया

तभी से हमारे मन में यह भी उत्कंठा रही कि हम इसके साथ एक विस्तृत निबन्धात्मक भूमिका भी लिखें जिसमें शब्दतत्त्व-जननी पराशक्ति वाग्देवी ग्रर्थात् भगवती भारती सरस्वती के विषय में वैदिक, जैन, बौद्ध ग्रौर शाक्त तंत्र-शास्त्रों में जो-जो वर्णना ग्रोर कल्पना ग्रालेखित हुई है उसका कुछ दिग्दर्शन ग्रीर इतिहास ग्रंकित हो । इसके साथ स्थापत्य ग्रीर चित्रात्मक कला द्वारा भारत के विविध स्थानों में सरस्वती की जो भिन्न-भिन्न रूप में उपलब्धि होती है उसका भी कुछ परिचय संगृहीत हो। इस विचार से हमने विपुल सामग्री एकत्रित करनी भी शुरू की। एतदर्थ अनेक उल्लेख और बहुत से चित्रों का संग्रह भी किया गया। इस प्रकार विस्तृत भूमिका लिखने की मृगतृष्णा के कारण वर्षों तक प्रस्तुत रचना का प्रकाशन भी रुका रहा । मेरी शारीरिक दुर्बलता स्रौर बहुमुखी कार्य-विवशता के कारण दुर्भाग्य से वह उत्कण्ठा पूर्ण न हो सकी। माता भारती की कृपा का पात्र मैं नहीं बन सका। पिछले तीन-चार वर्षों से मेरी मांखों को ज्योति भी प्रायः क्षीण होती गई म्रौर में स्वयं लिखने-पढ़ने में ग्रसमर्थ-सा होता गया। जो सामग्री मैंने संकलित की थी वह भी मेरे सतत भ्रमणशील जीवन के कारण स्थान-भ्रष्ट होकर छिन्न-भिन्न हो गई। उक्त प्रकार की मेरी मृगतृष्णा-रूप दुरभिलाषा के कारण यह 'लघुस्तुति' जो सन् १६५२ में ही जिज्ञासुजनों के कर-कमलो में उपस्थित हो जाने वाली थी (जैसा कि इसके मुखपुष्ठ पर छपे हुए उल्लेख से ही ज्ञात हो रहा है) वह आज १०-११ वर्ष बाद सर्वजन-सुलभ होने जा रही है। माता भारती की किसी श्रज्ञात इच्छा के सिवाय हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है।

### 'त्रिपुरा भारती' का तात्पर्य

हमारे इस पितृदेश-स्वरूप पुण्य भूखण्ड ग्रायांवर्त के इतिहासकारों का बहुमत है कि जिस ग्रायंजाति के निवासस्थान के कारण इस देश का नाम ग्रायांवर्त प्रसिद्ध हुग्रा है उन ग्रायंजातीय जनसमूहों में से एक विशिष्ट जनसमूह, भरतजनों के नाम से प्रसिद्ध था। उनकी प्रभुशक्ति के विस्तार के साथ यह भूखण्ड भरतखण्ड ग्रथवा भारतवर्ष के नाम से हमारे प्राचीन साहित्य में उल्लिखित हुग्रा। उन भरतजनों की मातृभाषा, भारती कहलाई। इस भारती वाणी के सरस्वती, शारदा, ब्राह्मी आदि ग्रनेक नाम प्रचलित हुए।

प्राचीन भाषाविज्ञान के अनेक विद्वानों का मत है कि यह भारती भाषा वहीं संसार-प्रसिद्ध हमारी संस्कृत भाषा है, जिसमें संसार के सब से प्राचीन सूक्त स्वरूप में निबद्ध ऋग्वेदादि ग्रन्थ हैं। आर्यजातीय जनों की मूल भाषा संस्कृत-मयी थी। आर्य लोग अपने को सुर अर्थात् देवजाति की सन्तान मानते थे ग्रीर इतरजनों को ग्रसुर या दैत्य कहते थे। इसीलिए ग्रपने पूर्वजों की भाषा को वे देववाणी ग्रथवा सुरगिरा के नाम से संबोधित करते थे। इसलिए संस्कृत भाषा का यह नोम भी हमारे साहित्य में सुप्रसिद्ध रहा है। श्रायों की यह मातृभाषा-रूप जो देववाणी मानी गई उसकी मूलाधार-भूत जो ग्रज्ञेय शक्ति थी वही वास्तव में भारती या वाग्देवी के रूप में ग्राराध्य-देवता बनी। यह वाग्देवी विश्व-व्यापिनी मानववाणी की जननी ग्रथवा ग्राविभीविका दिव्यशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई।

यह वाग्देवी शब्दमात्र की जननी है इसलिए वाग्वादिनी-स्वरूप यह एक परम शक्ति मानी गई है। शब्द-तत्त्वविदों का मत है कि यह चराचर विश्व शब्दा-तमक शक्ति का ही कार्यरूप परिणाम है। यह शब्द-शक्ति ही परब्रह्म है। दृश्य स्रीर अदृश्य सब पदार्थ इस शक्ति के परिणाम-रूप हैं। इसी स्रज्ञेय और अदृश्य शक्ति को ऋषि-मुनियों ने वाग्देवी या वाग्वादिनी के नाम से संबोधित किया। इसी वाग्वादिनी-स्वरूप देवी शक्ति के प्रभाव से मनुष्यजाति में ज्ञान-ज्योति का स्राविभवि हुआ। मनुष्य जाति का जो कुछ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भ्राज तक हुआ वह इसी ज्ञान-ज्योति का प्रभाव है और इसी ज्ञानज्योति ही की प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने सदैव सर्वोत्कृष्ट कामना की है।

प्रस्तुत 'लघुस्तव' के कर्ता किन ने भी इसी ज्योतिर्मयो ज्ञान-शिक्त की प्राप्ति की कामना से प्रेरित होकर इसमें भगवती भारती-वाग्वादिनीस्वरूप देवी शिक्त की प्रभुता, प्रार्थना श्रौर साधना श्रादि का वर्णन करने का प्रयत्न किया है। व्याख्याकारों के श्रौर ग्राम्नाय वालों के मत से कर्ता का नाम लघु-पंडित या लघुभट्टारक, ऐसा माना जाता है। स्तुति के श्रन्त में 'लघुत्त्व' शब्द का श्लेषात्मक उल्लेख भी मिलता है। ग्रतः यह मानने में कोई बाधक प्रमाण नहीं है कि कर्ता का नाम 'लघु' शब्द से ग्रंकित न हो। लघुस्तव का दूसरा ग्रंथ यह भी घटित होता है कि प्रस्तुत स्तुति-स्वरूप रचना केवल २१ पद्यात्मक है इसलिए किन ने इसको ग्रपनी एक 'लघु-कृति', छोटी-सी रचना, कहना उचित माना हो।

किव के समय श्रीर स्थान आदि के विषय में कोई भी ग्रन्य ऐतिहासिक किवदन्ती या उल्लेख प्राप्त नहीं है। पर हमारी एक कल्पना है कि यह लघु पण्डित प्राचीन राजस्थान के निकटवर्ती प्रदेश का होना चाहिए। इस स्तुति में किव ने एक ऐतिहासिक श्राभास कराने वाला पद्य ग्रथित किया है जिसमें कहा गया है कि भगवती त्रिपुरा भारती की उपासना से एक सामान्य क्षत्रिय-कुल में जन्म लेने वाला वत्सराज नामक राजपुत्र भी चक्रवर्ती-पद को प्राप्त कर पृथ्वी में सम्राट के नाम से घोषित हुआ श्रीर जिसकी चरण-सेवा में सामान्य जन तो क्या बड़े-बड़े धरन्धर विद्याधर पण्डित लोक भी तत्पर रहते थे, इत्यादि ।\* हमारा अनुमान है कि यह वत्सराज (जिसका प्राकृत नाम बच्छराज है) प्रतिहारवंशीय सम्राट् था, जो पहले राजस्थान प्रदेश का एक सामान्य-सा प्रतिहार ठाकुर था ग्रीर पीछे से ग्रपनी प्रभुशक्ति के प्रभाव से सारे उत्तरापथ का बड़ा सम्राट् बना। राजस्थान के कुछ वृद्ध चारणों के मुख से सुना है कि वत्सराज पड़िहार सिरोही जिला के म्रंतर्गत ग्रजारी नामक स्थान में जो प्राचीन त्रिपुरा भारती का पीठ था उसका भ्रनन्य उपासक था भ्रीर वहाँ पर उसने त्रिपुरादेवी की विशिष्ट ग्राराधना-उपासना ग्रादि की थी ग्रीर उसके कारण वह पीछे से एक बड़ा सम्राट्बन सका था। चारण लोग प्रायः शक्ति के उपासक होते हैं। उनका यह भी कथन था कि लघु-पण्डित स्वयं चारण जाति का कवि था और वह उक्त त्रिपुरा-पीठ का मुख्य ग्रधिष्ठाता था। इस किंवदन्ती में कितना तथ्यांश है इसका कोई ग्रन्य प्रमाण ज्ञात नहीं है, पर 'लघ्स्तव' का कर्ता त्रिपुरा शक्ति का परम उपासक होकर श्रद्धानिष्ठ शाक्त था, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस छोटी-सी स्तृति में त्रिपरा भारती की उपासना का प्रत्यक्ष फल प्रदर्शित करने के लिए किव ने वत्सराज का जो उदाहरण उल्लिखित किया है वह अवश्य स्ज्ञात ऐतिहासिक तथ्य का निर्देशक है, ऐसा कहना पर्याप्त होता है।

प्रस्तुत स्तुति में 'त्रिपुरा भारती' की स्तवना की गई है। त्रिपुरा शब्द का क्या भाव है यह व्याख्याकार ने स्वयं विस्तार से वर्णन किया है। इसका रहस्य व्याख्या के पढ़ने से ही ज्ञात हो सकता है।

भगवती भारती या वाग्देवी के ग्रनेक स्वरूप ग्रीर ग्रनेक नाम हैं, उनमें एक नाम 'त्रिपुरा' भी बहुत प्रसिद्ध ग्रीर बहुत भावद्योतक है। इसी त्रिपुरास्वरूप भारती माता का प्रस्तुत स्तुति में बहुत रहस्यपूर्ण ग्रीर ग्राम्नाय-गिमत वर्णन किया गया है, इसलिए कवि ने इसका नाम 'त्रिपुरा भारती स्तुति' या स्तव, ऐसा निर्दिष्ट किया है।

<sup>\*</sup>जातोऽप्यलपपरिच्छदे क्षितिभृतां सामान्यमात्रे कुले निःशेषावनिचक्रवितपदवीं लब्ध्वा प्रतापोन्नतः। यद्विद्याधरवृन्दवन्दितपदः शीवत्सराजोऽभवद् देवि त्वच्चरणाम्बुजप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः॥

भारती देवी के भिन्न-भिन्न स्वरूप ग्रीर भिन्न-भिन्न शक्ति-प्रदर्शक ऐसे मुख्य २४ नाम किन ने प्रस्तुत स्तुति के 'माया कुण्डलिनी' इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाले १८ वें पद्य में उल्लिखित किये हैं, उन्हों में से एक नाम 'त्रिपुरा' भी है। इस 'त्रिपुरा' शक्ति की ग्राराधना करने के लिए जिन मंत्रात्मक वर्णों या बीजाक्षरों का जाप किया जाता है उसका उल्लेख स्तुति के प्रथम पद्य में किया है। इस मंत्र के 'ऐं क्लीं सौं' इस प्रकार तीन वर्णं ग्रथवा पद हैं ग्रीर ये तीन पद 'पुर' शब्द से भी तंत्र-शास्त्रों में व्यवहृत हुए हैं। ग्रतः इन वर्णों के ध्यानादि के प्रभाव से जो शक्ति प्रसन्न होती है ग्रीर कामना की सिद्धि प्रदान करती है वह 'त्रिपुरां' है।

लघु पण्डित ने इस लघुस्तुति में 'त्रिपुरा' शक्ति के मंत्रात्मक प्रक्षरों द्वारा जो भिन्न-भिन्न विश्लेषणात्मक संकेतों का विन्यास किया है ग्रौर उनके द्वारा जिन ग्रंगणित मंत्रों का उद्घार होना बतलाया है वह सर्वथा संप्रदायगत एवं गुरु प्रदिश्ता ग्राम्नाय ज्ञातच्य है। इन तीनों वणों में जो रहस्य छिपो हुग्रा है उसका विस्तार समभने के लिये, प्रस्तुत स्तुति के एक व्याख्याकार राघवानन्द मुनि ने जो मंत्रात्मक शब्द गिनाये हैं उनकी संख्या एक लाख बासठ हजार (१६२०००) जितनी होती है। कर्ता ने स्वयं १६वें पद्य में 'ग्रा ई' इत्यादि अक्षरों के मेल से 'त्रिपुरा' के २०,००० (बीस हजार) से भी ग्राधिक रहस्यमय नामों का विन्यास सूचित किया है।

तंत्रशास्त्रविषयक ग्रन्थों का ग्रवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 'लघुस्तव' रूप यह लघु रचना इस विषय के विद्वानों की हृष्टि में बहुत ही प्रमाणभूत ग्रौर ग्राधार स्वरूप मानी गई है। ग्रनेक विद्वानों ने ग्रनेक ग्रंथों में इस लघुस्तोत्र के ग्रनेक पद्यों को उद्धृत किया है और उनके उल्लेखों एवं ग्रथों का विवेचन तथा रहस्योद्घाटन करने का प्रयत्न भी किया है। उदाहरणार्थ —परशुराम कल्पसूत्र, शिक्तसंगमतंत्र, लिलतासहस्रनामभाष्य, सौन्दर्य-लहरी-व्याख्या ग्रादि ग्रन्थों का नामोल्लेख किया जा सकता है। इन ग्रन्थों में इम लघुस्तोत्र के ग्रनेक पद्यों का उद्धरण किया गया है। प्रस्तुत संक्षिप्त वक्तव्य में इन सबका निर्देश करना अप्रासंगिक होगा।

स्तुतिकर्ता किव दृढ़ श्रद्धा के साथ ग्रन्त में कहता है कि जिस भक्तजन की ग्रनन्य भिवत भारती माता की इस स्तुति के पाठ करने में संलीन होगी उसकी मनोवाञ्छा भारतीदेवी पूरी करेगी।

### मातङ्गीस्तोत्र

प्रस्तुत संकलन में 'लघुस्तव' के बाद ६५ पद्यों वाला एक 'मातङ्गीस्तोत्रम्' भी मुद्रित किया गया है। इस स्तोत्र की एक मात्र प्राचीन प्रति हमें उपलब्ध हुई थी। प्रतिगत उल्लेखानुसार यह किसी 'उमासहाचार्य' विरचित 'आगमसारतंत्र' में से उद्भृत किया गया है। 'लघुस्तव' में कर्ता ने वाग्देवी भारती के जो मुख्य-मुख्य नाम गिनाये हैं उनमें 'मातङ्गी' नाम भी सम्मिलित है। \* इस मातङ्गी-स्तोत्र में भी ३६वें पद्य में "भैरवी त्रिपुरा लक्ष्मीर्वाणी मातङ्गिनीति च । पर्यायवाचका ह्येते" ऐसा उल्लेख करके सूचित किया गया है कि-भैरवी, त्रिपुरा, वाग्देवी, मातङ्की, ये शब्द एक ही महाशक्ति के पर्यायवाचक नाम हैं। इसी तरह भवानी, लक्ष्मी, शक्ति, पार्वती, दुर्गा ग्रादि जिन-जिन देवता-रूप दिव्य शक्तियों के स्तृति-स्तोत्र ग्रादि उपलब्ध हैं उन सब में प्राय: मातञ्जकन्या-स्वरूपा महाशक्ति मातङ्गी का नाम निर्देश किया हुआ भी मिलता है । प्रस्तुत मातङ्गी-स्तोत्र में प्रधान रूप से इसी महाशक्ति की स्तवना, प्रार्थना ग्रीर ग्राराधना ग्रादि का वर्णन है। इसमें मातङ्गीदेवी की भूतभावन भगवान् शंकर की अर्धाङ्गस्वरूपा दिव्य शक्ति के रूप में स्तुति की गई है ग्रीर उसमें भी मुख्य करके वीणावादिनी गायन-देवता-स्वरूप का ध्यान लक्षित है। ग्रतः 'त्रिपुरास्तव' की तरह यह स्तोत्र भी वागदेवी भगवती त्रिपुरा भारती के ही एक विशिष्ट स्वरूप का बहुत भावपूर्ण श्रीर हृदयोल्लासक स्तुति-पाठ है।

कवि कहता है कि-

ज्ञानात्मिके भगन्मयि निरंजने नित्यशुद्धपदे । निर्वाणकृपिणि परे त्रिपुरे ! शरणं प्रपन्नस्त्वाम् ।।

भक्त कि ने इस स्तुति में 'त्रिपुरा भारती' की वीणावादिनी-रूप गायन-देवतात्मक शिक्त ही को ध्येय रूप लिक्षत किया है और वह भी एक भिल्ल-कुटुम्बिनी पल्ली-निवासिनी भिल्ली के रूप में। कदम्ब-वन में बसने वाली, शर-चाप धारण करने वाली और वीणा के वादन में तल्लीन रहने वाली भवानी शबरी का जो स्वरूप कि ने ग्रालेखित किया है वह ग्रत्यन्त हृदयङ्गम करने योग्य और भावोत्पादक है।

यह स्तोत्र कहीं प्रकाशित हुन्ना हो, ऐसा ज्ञात नहीं, ग्रतः वाग्देवी के उपा-सक-जनों के पठन हेतु इसको भी हमने प्रस्तुत 'त्रिपुरा भारती स्तव' के साथ संकलित कर देना उचित समभा। साथ में कुछ ग्रन्य छोटे-छोटे दो-एक स्तुति-स्तोत्र भी लगा दिये हैं, जो हमें ग्रधिक पठनीय मालूम दिये।

> ग्रनेन स्तोत्रापाठेन सर्वपापहरेण वै। प्रीयतां परमा शक्तिमतिङ्गी सर्वकामवा।।

कवि के इस ग्राशीर्वादात्मक उद्गार की सफलता प्रस्तुत कृति के पाठकों को सर्वथा प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। तथास्तु।

श्राषाढ़ी दशहरा, २०२० वि०

—मुनि जिनविजय

# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला—ग्रन्थांक १ त्रिपुरा भारती लघुस्तव

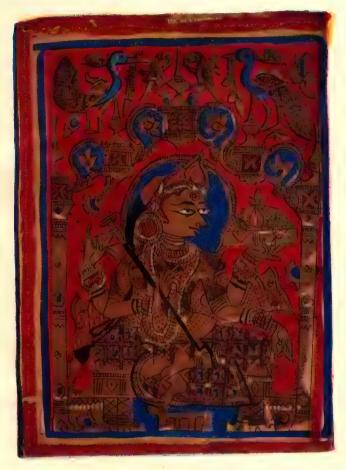

राजस्थानीय शैली का सरस्वती का ५०० वर्ष पुराना सौवर्णांकित सुन्दर चित्र चित्र के ऊपर के भाग में नूतन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर-युगल का चित्र दर्शनीय है



# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला—ग्रन्थांक १ त्रिपुरा भारती लघुस्तव



राजस्थान में उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों में सरस्वती के ऐसे ग्रनेक चित्र चित्रित किये गये हैं।

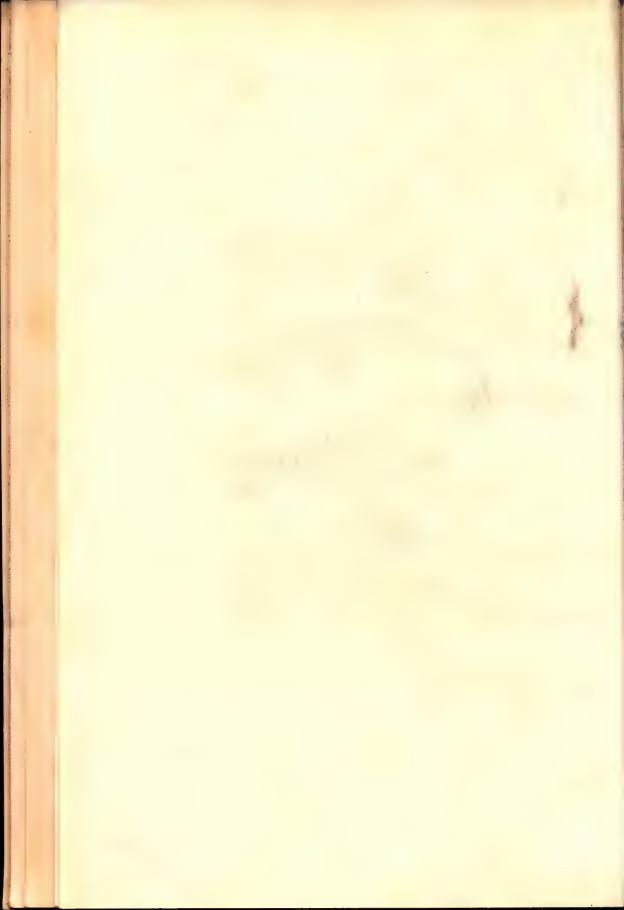

### राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला



राजस्थानमें विनिर्मित एवं प्रतिष्ठित 'भारती - सरस्वती'की सर्वातिसुंदर प्रतिमा



# राजस्थान पुरातन प्रन्थमाला

অহামকারে দিন্তি। ০ মা ০ জানি বিলেফলানময় সময় অহময়ত। ০ হ ০ কুলাঁকাখনগণানুদকানিকী।জনা ০ ম ● কামণালকারাবানিক ত মুক্ত ধরারাবানকার্শাভ্যকার্য ্ত নামক স্থান কৰিছিল বিভাগ কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল বিভাগ বিভাগ কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল। বিভাগ কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল। বিভাগ কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল। বিভাগ কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল। বিভাগ কৰিছিল কৰিছিছল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিছল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিছল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিছল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিল কৰিছিছল কৰিছিল विश्वसम्पर्य ० १० था ० छात्रानि मिष्य में ० द्वा ० दि ० मी यथी हिंगी यथि । ० तो ० व मिष्य प्रति । ० ते ० व मिष्य प्रति । । जाजासनी कामग्री हा हुए देता है अफरिकरिक्ति अपेटिए। तथाति

उपमान्त्रात कार्यात महिल महिल महिला महिला हो। धिना स्थाप महिला गास्त्र महिला महिला महिला हो।

SINS HINDER THE FAIR

चातिविविद्यारमंगरमनाम्तर्गद्यातित्रायायायायात्रामान्त्रम् विग्रागयात्र्यत्र्यनामान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान म अध्यमम्या किता मियंता हिया हु सम्य तिया ता सम्य तिया । तिया । विषा । हात ति सम्पति । सम्पति । अस्ति । अस्ति म षांकवित्रता।। छ।। त्रबंपाङ्च छंड्यक्यरतस्य छ।तम्। व्यवियेतिबज्ञास्यात्यानात्यानास्तिस्मित्रम्। क्रिक्तानाः क्रिक्तां त्रिक्तांत्रम्। ह।। ह।। व्यविक्रम् व्यव्या व्यविकस्प्रमास्य । व्यविक्रमास्य । व्यविक्रमास्य । व्यविक्रम् विक्रम् । व्यविक्रम् । व्यविक्रम् । व्यविक्रम् बिहिन्साणे बतारी तकता विन्ती हाता खेरता ज्ञाता है। कर माना तिता प्रयापात ते प्राप्ता ते का प्राप्त है। में अपि परवीत द्यापतात्वामत्त्राय हिंद्यापत होता है। यो बसर ए त्यापत है व से इंप्लोजित का प्रमाश है या। 💯 🛚 मज्ञास्त्रीतमध्य तिभवत्विष्ठवा क्षित्रतक्षेत्रकृष्य मित्रात्वा ११॥ ज्ञाताव्यक्षय (मित्रिव्यं स्त्रिविक्यं सामक्ष |ग्राम् । ।ग्राम् स्वाम् सम्बन्धाः समामान्याः स्वामानाः क्रीमानिष्याः । ।ग्राम् । ।ग्राम् । ।ग्राम् । ।ग्राम् त्रिष्ट्रप्नांखाल्बालिएमस्स्तीमस्मालेनाड्येचिविह्नायाम्बाह्यातिवनेतस्तिनामान्यात्वासिह्य।।।।।प्नेनंतरहिब्बातमसंस् द्यमागग्रहको विश्वसंगयनाय तिमान तिमान तिमान तिमान त्याचा विज्ञातिक विज्ञादक रहार समागनवं यक्षि । तास्त्र के त्र वस्ता तिमान विष् पंतरं ताष्ट्रिय।। ग्रानेशा बाह्य एड मंडि तत्र राह्य हर्ष्य हाय हा बाह्य प्रतास ताष्ट्र । । ग्रानेशा बाह्य प्रतास तःस्य ग्रीत्रत्रतागर्द्यात्रम् ।। प्राप्तम् । स्थाप्तम् स्याप्तम् स्याप्तेश्वतात्र्यात्रम् । स्याप्त्रम् । स्य चयरिवाषष्ठकागान्यहास्त्रित्वाक्रमायाष्ट्रकामानायक्राट्यतिष्ठात्राक्षमान्यावित्तार्थतित्रमान्यमान्यात्रमान्यमा स्यस्माक्ष्यत्रमान्यस्य ागातिस्यागड्सयो। १। यमायायव्यासमात्रत्रसम्बन्धितियाद्वात्रास्यमसिक्षित्रत्यस्यानमाद्रत्तवयं वाक्षिकंद्रतितिविक्षत्रमस्यागण्यास्य हामरा सिन्धमस्त्रस्य वातियो तियाना द्रगत्।। श्रीया तियममस्य मनत्रे मनस्य विक्तानस्य स्थानस्य तिवरता निवरता निव देसकाय सायस्थित हिसा प्राप्त कावास्य प्रणाधितीता हो स्वतिक स्थाया । ।।। यमस्य प्रमान सम्बन्धिक प्रमास्य प्रमास

> ग्रीया कं का किस्ता का लिए मी कंग्स्ता यो संस्था है गो। **阿爾西班牙斯斯里里里斯利用男用用的有利斯斯** 明年中华山阳自行及中世代中北部四十八周郎。西中央、

प्रदेशकातिमुक्त मीयवर्त्यमा स्थापना मान्यामाना

的证明的 医克里斯斯氏病 医克拉斯氏病 医红色素质

विश्वासाम् व्योत्रममार अक्षामक्षिण कर्णना

引用。因用於和子包用新具如用其(\$P#)。可用(包)

ण प्रमाविष्यम् साविष्य साताना अ ० म ० त ० प्रसम्बन्धा विभिन्नमा क विष्या सम्बन्धा ्रीड मामसम्मासम्मानम् । अस्ति मामसम्मानम् स्वायम् समितः। मुक्तमित्रा विद्यायनम्। इति समित्रा स्वायम् । अस्ति समिति विक्रताको।को।को।को।कामकाका) ० नेवारवारीकामत्त्रमहावा उपसम्बक्षणका मुस्ति । अस्ति नेवार संकार्षापत्र केवार ५ व मेनकामके वित्यम्यमात्रानमग्रमभ्यमाधिः ॥ ० ५० छारानम्बरानमञ्ज्ञात्रात्मास्यात्रात्मात्रात्मार्थात् मिणासमिति प्रवास्त्रीस्था ० त ० प्रसारवानस्माधातमात्राद्या क्षित्रसम्बद्धम् उद्यातान्त्रम् ति । ४० व्या न मान्या छेन्। १५ वर्षम् ह्य

自由和明明的本格和可以而採用和

**和利用科型等的包括图图和影响的图**  中国的政治的=0~ 世界的中心中的

をを記さる はられのは वहाबानद्यांता ० र ० सा 时以新用刊尽到Ho H 研 ता क्राविश्वमंद्रयञ्जा क्राविश BINTHAMA O SI O III SI F和可能 の 編 の 用 の 路 辺面に西田海の中の中 前角項の毎の町の間 ISLIGATION IN OWING ध्रमकत्नातिभान कमज्ञा स्वात्त्रात्र प्रज्ञात क्ष्माय का प्राप्ता चा वम्त्रम् वितिमं भार ग्रिसि स्रीस्तिष्य ० र वर्षिय ल्खारमा अभिग्रमा अवस्त्र HBIFAMIRATION OF स्त्रामस्त्राह ० म ० श्रीत

त्रिपुरा मारती ऌघुत्तव – मूळपाठकी एक आदर्शभूत प्राचीन प्रतिकी प्रतिकृति

# राजस्थान पुरातन घन्धमाला

ब्रित्तिषामहज्ञावविरोम्। जिल्लानमान्। विज्ञसह णामुहास्य ज्ञान व ज्याच साच वादः वा कि उद्या व उद्यक्तिकोरिकोक्तिन किममजूतपरमानेद्वमाप्यवज्ञानय्यानावनेमस्पद्वीख्तायान्यनावछानेद्यक्षित् प्रमधिकताकितासान्यात्रमात्रमात्रमा न्यवी। मामितिसे काय मोने घटमाने ताबु इंबालक इंमे विन्य विकास विय समाकार साम्माय विह्याय तेन कर्ना चर्ने सक्ती तन निरम् वाचा तेन म माध्ये वेति खने र विने की अपि हुक ने खब न गयमी खित करणे म म मासि क्षित्र मासि स्वि नंमजनका नतान तिर प्रध्य तिय स्प्रज्ञ स्थिति विन कि एकि । तत्र प्रधान के त्या ने स्थिति कि ते स्थिति के ते स्थित गतवषा मी तिहर्म दंगक्षा निष्मित्र स्थान म्बाविष्ठातिका साव्वातका दियका हिर्मात्रप्रमाप्रेतस्प्रणीया प्रमुत्रप्रणायान ववमाणपढ्वीत्रध्यग्रेषणीयभक्तिक त्याणत लील प्रास्त्र व्यव क्षेत्र व गण्य स्ता अ त्र व ह व

।तिलकस् शिन् । व्यानाजनवन मग्गाना जी मामित कस् शिनीष्ठ मवविष्त्र ह निमिना का प्रतिविधि गर्ना ग मितिविकमवसर्ग कता एता घरी उपीमा वंद्य इंप्य नेता अध्याक रंतिक पास्य प्रमाने विभिन्न नं अध्यान ंचुगण्यान्याज्यान्यां स्वित्रम्यतिमस्पर्धाः के एए दिने अन्याम है जी मेडे प्रमत्ये हो ये माध्याय जी बेन्बें हो हो प्रमुग हो निर्माण कि विविद्य के मन्त्रप्रजातीच्डार्जाती॥ऽतिमीव्यक्तिव्यक्तिमान्त्रात्मानेवर्ण्याकवर्ष्णाकेश्वतिमा खर्तरमञ्जावा। आए८ कात्रिसार्डीमणिक्षिष्यं प्रवण्यारत्त्वंद्रमीयतिका कत्माणमस्त्रा मानाना गीवि हो बिस इ। रह कमिल च देवस् वि

त्रिपुरा भारती लघुस्तव - टीकाकी एक प्राचीन प्रतिकी प्रतिकृति

# श्रीसोमतिलकस्रोरेविरचित - व्याख्यासमन्वितः

# त्रिपुरा भारती लघुस्तवः।

म ॥ ॐ नमः त्रिपुराये ॥

सर्वज्ञं पुण्डरीकाख्यं शङ्करं नाभिसंभवम् । प्रणम्य टीकां वक्ष्येऽहं संक्षेपेण लघुस्तवे ॥ १ ॥

इह हि पूर्व केनचिन्महानरेन्द्रेण, निःस्वः सभायों दूरदेशान्तरादागतः समस्तशास्त्रपारंगमः कोऽपि पण्डितप्रामणीर्विद्याविशेषोत्कर्ष पृष्टः, शीर्षे स्वहस्त-कमछिन्यासमात्रेण सर्वथा निरक्षरस्यापि शिशोर्गङ्गातरङ्गानुसारिणीं तात्काछि-काभिनवकाव्यकर्त्तव्यतामाह । ततश्च सद्यो भूपभूक्षेपचाछनेन राजपुरुषेरुपाहतः स्पष्टमस्पष्टोऽप्यष्टवर्षदेश्यो बाछकः संस्ताप्य कौरवस्त्राछङ्कृतः पुरस्तादुपवेश्य मस्तके दक्षिणहत्तं धृत्वा 'वद' इति विदुषा साक्षेपं भाषितोऽनेककम्मक्षममन्त्रपद-गर्माम् – 'पद्मस्येव शरासनस्य' – इत्येकविंशतिकाव्यमयीं नवकोटिकात्यायनीस्तुतिं स्थाजहार । तस्याश्च स्वतोऽपि मन्दमतिसत्त्वानुकम्पया विवरणमभिद्धमहे । तस्याश्च न्वतोऽपि मन्दमतिसत्त्वानुकम्पया विवरणमभिद्धमहे । तस्या

ऐंद्रस्येव रारासनस्य द्धती मध्ये ललाटं प्रभां शौर्हीं कान्तिमनुष्णगोरिव दिारस्यातन्वती सर्वतः । एषाऽसो त्रिपुरा हृदि चुतिरिवोष्णांशोः सदाहःस्थिता छिन्चान्नः सहसा पदैस्त्रिभिरघं ज्योतिर्भयी वाङ्मयी॥ १

व्याख्या - एषाऽसौ प्रत्यक्षा प्रत्यक्षरूपा त्रिपुरा देवी नोऽस्माकं अघं पापं दुःखं वा छिन्द्याद् विनाशयेदिति संबन्धः । 'अघं दुःखं च पापं च' - इत्यनेकार्य-वचनात् । किंभूता देवी ? वाङ्मयी वचनरूपतां प्राप्ता । अन्यच्च ज्योतिर्मयी अनि-र्वचनीयतेजोरूपा इत्यर्थः । एतेन गुरुमुखेन प्रत्यक्षा ज्ञानरूपत्वाद्, अर्वागृहशाम-प्रत्यक्षा चेति, उभयरूपपरमशक्तिध्यानेन दुःखपापच्छेदस्तज्ज्ञानां सुरुभ एव । कथम् ? सहसा अतर्कितमेव । छयो हि ज्ञानकारणमित्युक्तेः । कैः कारणभूतेस्त्रिभिः पदैविंशेषणभूतैः । किं कुर्वती ? ऐन्द्रस्येवेति । ऐन्द्रस्य इन्द्रसंबन्धिनः शरासनस्य धनुष इन्द्रधनुष इव हरितपीतसितासितमाञ्जिष्ठरूपपञ्चवणां प्रभां कान्ति दधती धारयन्ती । कथम् ? मध्ये छलाटं छलाटस्य मध्ये मध्येललाटम् । 'पारेमध्येऽग्रेऽन्तः

षष्ठ्या वा' इति सूत्रेण विकल्पेन कर्मात्वम् । सर्वाङ्गतेजोमयत्वेऽपि भगवत्या छ्लाट एव पञ्चवण्णील्लासः । अन्यच शिरिस मस्तके । अनुष्णगोरिव चन्द्रस्थेव सर्वतः समंतात् शौक्कीं शुक्करूपां कान्तिमातन्वती विस्तारयन्ती । शुक्कः पटगुणस्तस्थेयं शौक्की । एवमादेरणो व्युत्पत्तिः । दशमद्वारे संपूर्णशशशाङ्कधवलकान्तिरित्यर्थः । अन्यच इदि इदयकमछे । सदाहःस्थिता सदाऽहि दिवसे स्थिता वर्तमाना । उष्णांशोः सूर्यस्य द्युतिः कान्तिरिव इदये सुवर्णसवण्णी भगवतीति सामान्य-वृत्तार्थः ।

विशेषतश्चास्मिन् वृत्ते सामान्यविशेषाभ्यां त्रिपुराया मन्त्रोद्धारोऽस्ति । वश्यित च प्रान्ते विंशे काव्ये 'वोद्धव्या निपुणैर्बुधैः स्तुतिरियम्' – 'यत्राघे वृत्ते मन्त्रोद्धारविधिः ससंप्रदायः सविशेषश्च कथितः ।' इत्यादि । स एव प्रकाइयते – यथा – प्रथमे वृत्ते यत् प्रथमं पदम् , प्रथमपदे यत् प्रथममक्षरम्, तत् प्रथमं वीजम् एँकारः । द्वितीयपदे यद् द्वितीयमक्षरम् क्षीँ इति द्वितीयं बीजम् । तृतीयमक्षरम् सौ तदिषि हस्थिते हकारोपि स्थितमिति । इसौ जातम् । इदमेव विशेषणं पुनरावृत्त्या व्याख्यातम् । हकारेण विन्दुना स्थितं निष्ठितम् । कौलकमते हि हकारो गगनमुच्यते । गगनं च शून्यं विन्दुरिति भवति । इसौं तृतीयं बीजाक्षरमिति त्रिपुरामूलमन्त्रो श्चेयः ।

ध्यानविभागोऽप्यत्रैव । आदिमं वीजं ललाटे पञ्चवण्णम्, द्वितीयं शीर्षे श्वेतवण्णम्, तृतीयं हृदये पीतवण्णं ध्येयम्। किंच सहसा पदैक्षिभिरिति विशेषो ज्ञेयः। सह हकार - सकाराभ्यां वर्त्तते इति सहसा। बीजत्रयमपि सकार - हकारसंयुक्तम् । यथा ह्याँ इसहौँ इत्यादि विशेषा ज्ञेयाः । तथा सर्वत इत्यत्रापि विशेषोऽस्ति । सरु इति विभक्तं पदम् । अत इति विभक्तं पदम् । अतो अस्मा- हलाटानन्तरं शिरिस क्षींकारः। सरु इति क्रियाविषेशणम् । सह रुणा रेफेण वर्त्तत इति सरु, उकार उच्चारणार्थः। एतेन क्षींकाराधोरेफः सिद्धः। सकार - हकार - संयोगस्तु पूर्वमेवोक्तः। एतेन रह्याँ इति कृटाक्षरं सिद्धम्। यदक्तम् -

कान्तं भवान्तः कुललान्तवामनेत्रान्वितं दण्डिकुलं सनादम् । पट्कूटमेतत् त्रिपुराण्णेवोक्तमत्यन्तगुद्धं शिव एव साक्षात् ॥ १ ॥ इत्यादयः त्रिपुराविशेषाः कविहस्तिमल्लोक्तत्रिपुरासारसमुचयात् ज्ञेयाः।

यदि वा सरु इति सविसर्गं रेफमूलत्वाद् विसर्गाणां तेन ह्सौः इति सविसर्गं पदं आम्नायान्तरे ज्ञेयम् । अथ किमेषा 'त्रिपुरा' उत 'त्रिपुरभैरवी' श्यथोत्तरषद्धे शास्त्रे त्रिपुरामुद्दिश्योद्धारः कृतः ।

अथातः संप्रवक्ष्यामि संप्रदायसमन्वितम् । त्रैलोक्यडामरं मन्त्रं त्रिपुरायोगमुत्तमम् ॥ १ ॥ पुनस्तत्रैव

पूर्वोक्तं यत्रमालिख्य त्रिपुरावाचकं महत्। अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिपुरायोगमुत्तमम् ॥ २ ॥

पद्धरात्रे शास्त्रेऽपि 'त्रिपुरा त्रिपुरा' इति श्रूयते । तत्त्वसागरसंहितायां च पतिर्वीजाक्षरैः 'त्रिपुरभैरवी' इयं कथिता । यथा—

वाग्भवं प्रथमं बीजं द्वितीयं कुसुमायुधम् । तृतीयं बीजसंज्ञं तु, तद्धि सारस्वतं वपुः ॥ १॥ एषा देवी मया ख्याता नित्या त्रिपुरभैरवी ।

उत्तरपट्टे -

एषा सा मूलचूलाद्या नाम्ना त्रिपुरभैरवी ॥ १ ॥

तत् कथमिदम् ? इत्याह – सत्यम् । बहुवोऽस्या उद्धारप्रकाराः संप्रदायाः पूजामार्गाश्च । तथा नारदीयविद्योषसंहितायामुक्तम् –

वेदेषु धर्मशास्त्रेषु पुराणेष्विक्षिष्विप । सिद्धान्ते पञ्चरात्रे च बौद्ध आईतिके तथा ॥ १ ॥ तस्मात् सर्वासु संज्ञासु वाच्येका परमेश्वरी । शब्दशास्त्रे तथान्येषु संहिता मुनिभिः सुरैः ॥ २ ॥ इत्यादि । मन्नोद्धारं प्रवक्ष्यामि गुप्तद्वारेण वासव । विशेषस्त्ववगन्तच्यो व्याख्यातृगुरुवक्त्रतः ॥ १ ॥

इत्यतः कचिन्मन्त्रोद्धारभेदात्, कचिदासनभेदात्, कचित् संप्रदाय-भेदात्, कचित् पूजाभेदात्, कचिन्मूर्तिभेदात्, कचिद् ध्यानभेदात् बहुपकारा त्रिपुरैषा । कचित् त्रिपुराभैरवी, कचिद् नित्यत्रिपुराभैरवी, कचित् त्रिपुराभारती, कचित् त्रिपुराछिता, कचिदपरेण नाम्ना, कचित् त्रिपुरैवोच्यते । सर्वैः प्रकारैः फलदैव भगवती । यदाहुः –

न गुरोः सहशो दाता न देवः शङ्करोपमः ।
न कौलात् परमो योगी न विद्या त्रिपुरा परा ॥ १ ॥
न क्षान्तेः परमं ज्ञानं न शान्तेः परमो लयः ।
न कौलात् परमो योगी न विद्या त्रिपुरा परा ॥ २ ॥
न पल्याः परमं सौख्यं न वेदात् परमो विधिः ।
न बीजात् परमा सृष्टिनं विद्या त्रिपुरा परा ॥ ३ ॥
दश्नेषु समस्तेषु पाखण्डेषु विशेषतः ।
दिक्यरूपा महादेवी सर्वत्र परमेश्वरी ॥ ४ ॥

अस्याश्च जाप-होम-पूजा-साधन-ध्यान-न्यासासन-क्रिया-फलादिकं पृथक् पृथग् प्रन्थेभ्यो ज्ञेयम् । बदाहुस्तत्तद्भन्थेषु —

न जापेन विना सिद्धिन होमेन विना फलम् ।

न पूजावर्जितं सौख्यं मन्त्रसाधनकर्मणि ॥ १ ॥

न ध्यानेन विना ऋद्धिन न्यासेन विना जयः ।

न क्रियावर्जितो मोक्षो मन्त्रसाधनकर्मणि ॥ २ ॥

यतो न सर्व गुह्यमेकमुष्ट्या प्रदेयं गुरुभिरिति प्रथमवृत्तार्थः ॥ १ ॥

त्रैपुरप्रथमबीजान्तर्भूतं बीजान्तरमाह –

या मात्रा त्रपुसीलतातनुलसत्तन्तृत्थितिस्पर्दिनी वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तां मन्महे ते वयम् । शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्दोद्यमा ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननीगर्भेऽर्भकत्वं नराः ॥ २

व्याख्या – हे भगवति ! त्रिपुरे ! इत्यामन्त्रणपदमध्याहार्यं सर्वत्र । त्रपुसीलतातनुलसत्तन्तृत्थितिस्पिधंनी या मात्रा प्रथमे तव वाग्वीजे स्थिता । ऐंकारे
प्रतिष्ठिता । तां मात्राम् । ते वयं त्वद्धक्ता मन्महे । त्रपुसीलता उष्णकालेऽरघट्टघटीजलिक्षेत्रोत्पन्ना कर्कटी वल्ली तस्यास्तनवः सूक्ष्मा लसन्तः प्रसरन्तो ये
तन्तवो गुणास्तेषां उत्थितिः प्रथमारम्भसं स्पर्धते अनुकरोति । नवोत्पन्नास्तन्तवो
विशिष्य कुटिलाकारा भवन्तीत्यर्थः । ईहशी या मात्रा क्रिकारक्षण सेव मात्रा
हे भगवति ! तव वाग्वीजे ऐंकारे स्थिता तां मात्रां वयं मन्यामहे । अर्धमात्रामि
ऐंकारवत् वाग्वीजतया आद्रियामहे इत्यर्थः । इयं कुण्डलिनी शक्तिभगवती विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमा । विश्वस्य जगतो जननं उत्पादनं तस्य व्यापारः कर्म तत्र
बद्धोद्यमा कृतप्रयासा । चतुर्दशभवनसृष्टिसावधाना त्रिपुरा इति ज्ञात्वा एवं
सम्यग् अवबुध्य नरा मनुष्या जननीगर्भे मातृकुक्षौ पुनर्रभकत्वं डिम्भरूपतां न
स्पृशन्ति नानुभवन्ति । ऐरूपवाग्वीजमयपरमशक्तिध्यानादिष प्राप्तज्ञानमहानन्दा
योगिनो मोक्षपदमेवामुवन्ति । न च संसारे दुःलभाण्डागारे भूय उत्पद्यन्त इति
वृत्तार्थः ॥ २ ॥

अज्ञातोचारितस्याचेतस्य वीजपदस्य प्रभावातिशयमाह -दृष्ट्या संभ्रमकारि वस्तु सहसा ऐ ऐ इति ब्याहृतं येनाकूतवशादपीह वरदे ! बिन्दुं विनाऽप्यक्षरम्।

# तस्यापि ध्रुवमेव देवि ! तरसा जाते तवाऽनुम्रहे वाचः स्किसुधारसद्रवसुचो निर्यान्ति वक्राम्बुजात्॥ ३

व्याख्या न हे वरदे! मनोभिलिपतवरदानदिक्षणे! इह जगित संश्रमकारि आश्रयंकारणं वस्तु पदार्थं सहसाऽकस्माद् दृष्ट्वा विलोक्य, येन केनापि पुरुषेण, आकृतवशादि भयाभिप्रायादिप ऐ ऐ (ई ई - पाठान्तरम्) इति विन्दुं विनापि अनुस्वारवर्ज्जितमक्षरं व्याहृतमुच्चारितम्, तस्यापि भयेन ऐ (ई - पा०) इति उच्चारकस्य पुरुषस्य ध्रुवमेव निश्चितमेव हे देवि! भगवति! तरसा वलेन विद्यापाठं विनापि तवानुमहे त्वत्प्रसादे जाते सित, ध्यातुर्वक्राम्बुजात् मुखकमलात् सुधा-रसद्भवमुचोऽमृतरसिनर्यासरूपा वाचो वाण्यो निर्यान्ति निर्गच्छन्ति । सार्थकत्वाद् वचनानाममृतोपमत्वम् । यद्यपि च रस-द्रवयोरेकार्थता, तथाप्यत्र विशेषः। अमृतं हि देवभोज्यं रसरूपमेव भवति । तस्यापि द्रवः सारोद्धारो निर्यास इत्यर्थः। अयमभिप्रायः - प्राणी यदि किमप्यपूर्वपदार्थावलोकेऽपि संभान्तचेता ऐ (ई-पा०) इत्यक्षरमुच्चारयित, एतावद्वीजाक्षरोच्चारणमात्रसंतुष्टभगवतीप्रसादादिवरल-विगलदमृतलहरिपरिपाकपेशला वाणीविलासाः प्रसरन्तीति काव्यार्थः॥ ३॥

द्वितीयवीजाक्षरेऽप्यंश्चगतं वीजान्तरमाह-

यित्रत्ये तव कामराजमपरं मन्त्राक्षरं निष्कलं तत् सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चिद् बुधश्चेद् भुवि । आख्यानं प्रतिपर्व सत्यतपसो यत्कीर्त्तयन्तो हिजाः प्रारम्भे प्रणवास्पदं प्रणयितां नीत्वोचरन्ति स्फटम्॥ ४

व्याख्या — हे नित्ये! सकलकालकलाव्यापिशाश्वतस्वरूपे भगवति! यत् तव भवत्या अपरं द्वितीयं मन्त्राक्षरं 'कामराजं' कामराजनामकं क्षींकाररूपं, तदिप किंभूतं? निष्कलं शुद्धकोटिप्राप्तं तद् बीजं सारस्वतिमिति भुवि पृथिव्यां कश्चिदेव विरलो बुधो विचक्षणोऽवैति जानीते विचारयति। प्रसिद्धबीजमिप विरलो जानातीति कथने कवेरिदमाकृतम् — निष्कलमिति निर्गतककार - लकाराक्षरं तेन ई इति सिद्धम्। अपरमिति च। अपगतरेफमान्नायान्तरे ज्ञेयम्। ईटशं च गृदाक्षरं विरल एव वेति। यतः —

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः। अवका शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा॥१॥ इतिवचनात्। अस्वैवाक्षरस्य स्थापकमाह - आख्यानमिति । यन्मन्त्राक्षरं प्रतिपर्व अमावा-स्थायां पूर्णिमायां वा सत्यतपसो नाम्नो ब्रह्मपेराख्यानं दृष्टान्तं कीर्तयन्तः कथ-यन्तः सभावन्धेन व्याख्यानयन्तो द्विजा ब्राह्मणाः, आरम्भे कथाकथनप्रारम्भे, प्रणवास्पदं प्रणयितां नीत्वा उच्चरन्ति - प्रणव ॐकारस्तस्यास्पदं स्थानं तत्र प्रणयः संबन्धः सोऽस्यास्तीति मत्वर्थीयप्रत्ययान्तपदम् । तद्भावस्तत्ता । यदेवाक्षरं सत्यत-पसो मुनेः पर्वाध्यायं श्रावयन्तो विप्रा आदौ पठन्ति तदेव मन्त्राक्षरमित्यर्थः । ॐकारश्च सर्ववैदिकपाठेषु मङ्गलार्थतयाभीष्ट एव । यदाहुः -

> ॐकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। भित्त्वा गह्रौ विनिष्कान्तौ तेनोभौ मङ्गलाविमौ ॥ १॥

अतो यथा यत्र पाठे ईकारोऽस्ति तत्पाठश्चायम् — ई। हिमवतोढपादेषुत्तरे पुष्पभद्रा नाम नदी। तस्याः तीरे पुष्पभद्रो नाम वटः। तत्र सत्यतपा ऋषिः तपोऽतप्यत। एतदक्षरोच्चारणे च तस्य महर्षेः अमुं हेतुमाह प्राचीना मुनयः। तस्य किल ब्रह्मपेंः कानने निराहारं तपः समाचरतो निष्ठुरतरश्चरप्रहारभरजर्जरी-कृतकलेवरं चीत्कारबिधिरितिदगन्तरं वरं वराहमालोक्य परमकारुण्यात् तत्कालं संक्रान्तयेव तत्पीडया मुखकमलात् ई इत्यक्षरं विनिर्गतम्। अनन्तरं तत्पृष्ठतं एवागतेनाधिज्यकार्मुकेन व्याघेन पृष्टम् — भगवन् ! मदीयनाराचहतः श्करः केन वर्त्मना गतः ? पीड्यते बुमुक्षया मत्कुदुम्बं सर्वम्। तद् निवेदय दयानिघे !' न दृष्टमिति कथने असत्यभाषणम् , सत्यकथने च परपीडा। तदिदमुभयविरुद्धमा-पतितमिति चिन्ताशतव्याकुलितस्य परलोकभीरोर्मुनेः ईकाररूपसारस्वतबीजोच्चा-रणमात्रसंतुष्टा सरस्वती मुखेऽवतीर्य सत्यं हितं च वचनमुचचार। तद्यथा —

या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति । अहो व्याध ! स्वकार्यार्थी कं पृच्छिस मुहुर्मुहुः ? ॥ १ ॥

एतत्संप्रदाया ब्राह्मणा अद्यापि पर्बाध्यायादौ सारस्वतं परममितीदमक्षर-मुचारयन्ति सानुनासिकमिति वृत्तार्थः॥ २॥

तृतीयबीजेऽपि विशेषाम्रायानुप्रवेशमाह -

यत्सचो वचसां प्रवृत्तिकरणे दृष्टप्रभावं बुधै-स्तार्त्तायीकमहं नमामि मनसा तद्वीजिमन्दुप्रभम्। अस्त्वीर्वोऽपि सरस्वतीमनुगतो जाड्याम्बुविच्छित्तये गौःशब्दो गिरि वर्त्तते स नियतं यो गं विना सिद्धिदः॥ ५ व्याख्या - तार्तीयीकं तृतीयमिन्दुप्रभं शशाङ्कधवलं तद्वीजं पूर्वनिर्दिष्टं क्ष्तींरूपमहं नमामि । यद्वीजं वाचां प्रवृत्तिकरणे वचनपाटवे बुधैः सचेतनैः सद्यो दृष्टप्रभावं तत्क्षणमुद्धसत्प्रत्ययबीजम् । एकाक्यपि त्रैपुरस्य तृतीयं बीजं चन्द्रशुस्रं ध्यातं सत् परमं सारस्वतमित्यर्थः । यदि वा - अहमिति न विद्यते हकारो यत्र तदु अहं हकाररहितं सौं इति एतदिष शारदं बीजं ज्ञेयम् । यदुक्तम् -

जीवं दक्षिणकर्णास्थं वाचया च समन्वितम् । एतत् सारस्वतं सद्यो वचनस्योपकारकम् ॥ १॥

जीवं सकारः, दक्षिणकर्णा औकारः, वाचा विसर्गः – इत्यादिसंज्ञा कौलमातृकातो ज्ञातव्या। उत्तरार्द्धेन सप्रभावं त्रेपुरं बीजान्तरमप्याह – और्बोऽपि वडवानलोऽपि, सरस्वतीं नाम नदीं अनुगतो मिलितो जाड्याम्बुविच्छित्तये भवति
जाड्यजलसंशोषणाय स्यात्। तत् त्वं तु अस्त्वौरिति – अस्, तु, औरिति पदत्रयम्।
न विद्यते सकारो यत्र तत् अस् सकारवर्ज्जितम्। तु पुनर्रथे। तेन औरिति केवलं
सिद्धम्। एतदिष वीजाक्षरं ज्ञेयम्। ततश्च वो युष्माकम्। सरस्वतीमनुगतः सारस्वतवीजतां प्राप्तः, औरिप जाड्याम्बुविच्छित्तये भवत्विति व्याख्येयम्। अयम
भिप्रायः – यथा किल सरस्वतीनाममात्रसाम्यापन्ननदीसंपर्काद् वडवाग्निरिप जाड्यं
छिनत्ति, तथेदमप्यक्षरं सारस्वतबीजत्वादज्ञानमुद्रापहारकमिति युक्तो न्यायः।
एतस्यैव स्थापकमाह – गौरिति गोशब्दो गिरि वाण्यां वर्त्तते।

स्वर्गे दिशि पशौ रश्मौ वज्रे भूमाविषौ गिरि । विनायके जले नेत्रे गोशब्दः परिकीर्त्तितः ॥ १ ॥

इत्यनेकार्थवचनात् । स गोशब्दोऽगं गकारं विना सिद्धिदः सारस्वतसिद्धि-प्रदः । तत औरत्यविशष्यते । इदम् औरिति बीजाक्षरम् , योगं होमध्यानकुसुम-जापिकयां विना फलतीति आवृत्तिव्याख्यानं ज्ञेयम् । अस्मिन् पदद्वयेऽपि एकमेव बीजपदमुक्तमिति न पुनरुक्तमाशङ्क्यम् । यतोऽस्त्वौर्वोऽपीत्यत्र सविसर्गं सानुनासिकं बीजम् , इतरत् सविसर्गमित्ययं विशेष इति पद्यार्थः ॥ ५ ॥

साम्रायसंग्रहमाह -

एकैकं तव देवि ! बीजमनघं सञ्यञ्जनाञ्यञ्जनं कूटस्थं यदि वा पृथकक्रमगतं यद्वा स्थितं ञ्युत्क्रमात् । यं यं काममपेक्ष्य येन विधिना केनापि वा चिन्तितं जप्तं वा सफलीकरोति तरसा तं तं समस्तं नृणाम् ॥ ६ व्याख्या – हे देवि! भगवति! एकैकं एकमेकमनघं निर्दूषणं तव वीजं मन्त्राक्षरम्, यं यं काममभीष्टमर्थमपेक्ष्याश्रित्य येन केनापि विधिना चिन्तितं सम्तम्, वा अथवा, जसं पौनःपुण्येन चिन्तितं सद्, इदं वीजं नृणां ध्यातृपुरुषाणां तं तं समस्तं मनोरथं तरसा वेगेन सफलीकरोति पूरयति । बीजप्रकारबाहुल्यविशेषणान्याह – किंविशिष्टं बीजम्? सव्यञ्जनाव्यञ्जनम्। सह व्यञ्जनेन वर्ण्येन वर्त्तते सव्यञ्जनम्, न विद्यते व्यञ्जनं यत्र तद् अव्यञ्जनं केवलस्वरमयम्। ततः समाहारद्वन्द्वः। तत्र सव्यञ्जनं मूलाम्नायरूपम्, अव्यञ्जनं च 'ए, ई, औ' इति वीजपदानि। एतान्यपि रहस्यरूपाणि ज्ञेयानि। यदाह त्रिपुरासारः –

शिवाष्टमं केवलमादिबीजं भगस्य पूर्वाष्टमबीजमन्यत् । परं शरोतं कथिता त्रिवर्णा सङ्केतविद्या गुरुवक्त्रगम्या ॥ १ ॥

तथा कूटस्थमनेकाक्षरसंयोगजं नीजम्। यथा है इस्हैं इस्हैं महाभैरनी नमः। 'पट्टे कुङ्कमगोरोचनाचन्दनकपूरैर्मन्त्रं लिखित्वा बद्धस्य नामोपिर बन्धक-स्याऽधो दत्त्वा रक्तपुष्प १०८ दिन ८ जापात् बन्दिमोक्षः। यदि वा सूर्ये लिखित्वा दिन ३ रक्तपुष्प १०८ जापं कृत्वा बद्धस्याञ्चले बन्धयेदवश्यं मोक्षः इति। यदि वा पृथक् एकैकं बीजम्, न च मिलितं बीजत्रयमेव सारस्वतं किंतु एकैकाक्षरमपीति रहस्यम्। यदाहुः श्रीपूज्यपादशिष्याः –

कान्तादिभूतपदगैकगतार्द्धचन्द्र - दन्तान्तपूर्वजलिधस्थितवर्णायुक्तम् । एतज्जपन्नरवरो भुवि वाग्भवार्ल्यं वाचां सुधारसमुचां लभते स सिद्धिम् ॥१॥ कान्तान्तं कुलपूर्वपञ्चमयुतं नेत्रान्तदण्डान्वितं कामार्ल्यं गदितं जपान्मनुरयं साक्षाज्जगत्क्षोभकृत् । दन्तान्तेन युतं तु दण्डि सकलं संक्षोभणार्ल्यं कुलं

सिध्यत्यस्य गुणाष्टकं खचरतासिद्धिश्च नित्यं जपात् ॥ २ ॥

अन्यच क्रमगतं क्रमेण परिपाट्या लोकप्रसिद्धया शिवशक्तिसंयोगरूपया स्थितम्। यथा ह्याँ ह्यहीँ ह्यसौँ इति । यथा व्युत्क्रमात् वैपरीत्येन विपरीत्रता-भियोगेन स्थितम् – शक्त्याकान्तं शिवबीजमित्यर्थः । यथा रहेँ स्हूहीँ स्ह्यौँ इति । यदाहुः श्रीजिनप्रभस्तरिपादा रहस्ये – 'पुंसो वश्यार्थं शिवाकान्तं शक्तिबीजं रक्तध्यानेन ध्यायेत्, स्त्रियास्तु वश्यार्थं शक्तयाक्रान्तं शिवबीजं ध्यायेदिति । त्रिपुरासारोऽप्याह –

शिवशक्तिबीजमत एव शम्भुना निहितं द्वयोद्दपरि पूर्वबीजयोः। अकुछं परोपरि च मध्यमाधरे दहनं ततः प्रभृति सोर्जिताऽभवत् ॥ १ ॥

र महो ज्यम् । इति रिज्यनक्रम् ।

भैरवीयमुदिता कुलपूर्वा दैशिकैर्यदि भवेत् कुलपूर्वा । सैव शीघ्रफलदा भुवि विद्येत्युच्यते पशुजनेष्वति गोप्या ॥ २ ॥ इति । किंचित् क्रम - व्युत्क्रमयोः प्रकारान्तरमप्यस्ति । यथा – क्रमो वाग्बीज - काम-बीज - प्रेतबीजक्रमेण । व्युत्क्रमश्च काम - वाक् - प्रेतबीजक्रमेण वा, काम - प्रेत-वाग्बीजक्रमेण वा, प्रेत - वाक्-कामबीजक्रमेण वा, प्रेत-काम-वाग्बीजक्रमेणवेति । यदुक्तं पूज्यैः –

आद्यं बीजं मध्यमे मध्यमादावन्त्यं चादौ योजयित्वा जपेद् यः ।
त्रैलोक्यान्तःपातिनो भूतसंघा वश्यास्तस्यैश्वर्यभाजो भवेयुः ॥ १ ॥
आद्यं कृत्वा चावसानेऽन्त्यबीजं मध्ये मध्ये चादिमं साधकेन्द्रः ।
सद्यः कुर्याद् यो जपं जापमुक्तौ जीवनमुक्तः सोऽश्लृते दिव्यसिद्धीः ॥ २ ॥
इत्यादि सर्ववीजलभ्यविशेषफलानि तत्तद्यन्थेभ्यो ज्ञेयानि। अतएवोक्तम् —
यं यं कामं वश्याकृष्टिपौष्टिकस्तम्भवृद्धिविद्वेषणमारणोच्चाटनशान्त्यादिकं ध्याता
अभिप्रति, एतेषां वीजानां प्रभावात् सर्वं सफली भवतीति संक्षिप्तो वृत्तार्थः॥ ६ ॥

अथ वस्तुतसारस्वतिस्त्वर्थं ध्येयविभागमाह — वामे पुस्तकधारिणीमभयदां साक्षस्त्रजं दक्षिणे भक्तेभ्यो वरदानपेशळकरां कर्पूरकुन्दोङ्वळाम् । उज्जृम्भाम्बुजपत्रकान्तनयनिस्त्रग्धप्रभाळोकिनीं ये त्वामम्ब ! न शीळयान्त मनसा तेषां कवित्वं कुतः ॥ ७

व्याख्या - वामे हस्ते पुस्तकधारिणीम्। द्वितीये च वामे करे अभयदां सर्वजीवाभयदानदक्षाम् । तथा दक्षिणे पाणौ सह अक्षस्रजा जपमालया वर्तत इति
साक्षस्रजम्। अन्यस्र द्वितीये दक्षिणे करे वरदानपेशलकराम् - 'कविभेव, वागमी
भव, लक्ष्मीवान् भव' - इत्यादिवरदानदुर्छिलताम्। कर्पूरकुन्दोज्ज्वलाम् - घनसारकुन्दपुष्पधवलां त्वाम् । हे अम्ब ! हे मातः ! हे भगवति ! ये पुरुषा मनसा
चित्तशुद्ध्या, न शीलयन्ति नाराधयन्ति तेषां कुतः कवित्वम् ? त्वत्प्रसादापेक्षिणी कवित्वशक्तिरिति। पुनस्तामेव विशेषयन्नाह - उज्जूम्मेति । उज्जूम्मं विकसितं 
यदम्बुजं कमलं तस्य पन्नं पण्णं तद्वत् कान्ते शुभ्रत्व - विशालत्वगुणवण्णें ये
नयने नेन्ने, तयोः स्निग्धा विशेषदीपा या प्रभा कान्तिस्तया लोकत इत्येवं
श्रीला ताम् । प्रसन्नदृष्टिता हि प्रसादाभिमुखीभावलिङ्गम् । यदुक्तम् -

रुद्वस्स खरा दिट्टी उप्पलघवला पसन्नचित्तस्स । कुवियस्स उम्मिलायइ गंतुमणस्सूसिया होइ॥१॥इति । वि॰ गा॰ २ चतुर्भुजत्वाद् भगवत्याः पुर्तंकाभयेदानाक्षमौलावरंव्यप्रकरत्वं युक्तम् । एतंभूता भगवती कवित्वसिद्धये ध्येयेति वृत्तार्थः ॥ ७ ॥

निरङ्कश्चवक्तृत्वशक्तये विशेषोपदेशमाह -

ये त्वां पाण्डरपुण्डरीकपटलस्पष्टाभिरामप्रभां सिञ्चन्तीममृतद्रवैरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्झि स्थिताम् । अश्रान्तं विकटस्फुटाक्षरपदा निर्याति वक्त्राम्बुजात् तेषां भारति भारती सुरसरित्कङ्कोललोलोर्मिमभिः ॥ ८

व्याख्या – हे भारति ! पाण्डुरपुण्डरीकपटलस्पष्टामिरामप्रभां श्वेतकमलराशि-दीप्तमनोज्ञकान्तिम्, अमृतद्रवैः सुधारसैरिव शिरो मस्तकं सिद्धन्तीम्, मूर्प्ति स्थितां मस्तकोपरि श्वेतच्छत्रमिव स्थिताम्, त्वां ये पुरुषा ध्यायन्ति स्मरन्ति तेषां वनत्राम्बुजात् मुखकमलादश्रान्तं निरन्तरं भारती वाणी निर्गच्छति । किंरूपा ! विकट्सपुटाक्षरपदा – विकटानि उदाराणि स्फुटानि प्रकटार्थानि अक्षराणि येषु, प्वंभूतानि पदानि वाक्यरचना यस्याः सा । ईदृशी सालङ्कारा सुल्लिता विद्याधरपृहणीया गीरुखति । कथमित्याह – सुरसरित्कल्लोल्लोलोमिमिः सुरसरिद् गङ्गा, तस्याः कल्लोला नीरसंभारोलासिन्यो लहर्य्यः, तद्वलोलाश्वञ्चला या अर्म्यः सावर्त्तप्यःप्रवाहरूपास्ताभिः । भीमकान्तगुणत्वात् पुरुषस्य केचित् तर्कादिवचनोपन्यासाः कल्लोलेरपमीयन्ते । शान्तधर्मशास्त्रोपदेशाश्चोर्मिमिरित्येकार्थपदद्वयोपादानं संतत्रक्षरप्रमिवन्दुशतस्त्रातस्वात्मध्यानात् परमा कवित्व - वक्तृत्वशक्तिरिति पूर्वकाञ्याद् विशेष इति । वक्ताम्बुजादित्यत्र जातिव्यपेक्षया एकवचनमिति वृत्तार्थः ॥ ८ ॥

धर्मापुरुषार्थमुक्त्वा कामपुरुषार्थसिद्धये ध्यानविशेषमाह -

ये सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां त्वत्तेजसा चामिमा-मुवीं चापि विलीनयावकरसप्रस्तारमम्मामिव । पश्यन्ति क्षणमप्यनन्यमनसस्तेषामनङ्गज्वर-

क्रान्तास्वस्तकुरङ्गदाावकदृशो वश्या भवन्ति स्त्रियः॥ ९

क्याख्या - हे भगवति ! त्वत्तेजसा तव शरीरकान्त्या ये ध्यातारः भणमपि अनन्यमनस एकाम्रचित्ताः, इमां द्यां सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितां पश्यन्ति । इदमा-काशं सिन्दूरारेणुपटळव्याप्तं ध्यानभन्न्या प्रत्यक्षमिव विलोकयन्ति । उदीं पृथ्वीं प्रयावकरसप्रस्तारमग्नामिव गलदळक्तकद्रवविन्दुमेदुरामिव ये पुरुषाः भणमप्यनन्य-मनसो ध्यायन्ति । अनन्यमनस इति पद्मुभयत्रापि डमरुकमणिन्यायेन प्रयो-

ध्यम् । तेषां कामैकरसिकानाम् , अनङ्गज्वरक्वान्ताः कन्दर्पात्तिपीडिताः, त्रस्तकुरङ्ग-शावकदृशः उत्रस्तमृगवालकचञ्चलदृष्टयः, स्त्रियो नायिकाः, वश्या भवन्ति राग-परवशा जायन्ते । भगवतीरूपस्मरणमात्राधिरूढरक्तध्यानपरमकोटिसंटङ्केन शक्ति-वेध इत्यर्थः । यदुक्तं कामरूपश्चाशीतिकायाम् —

सिंदूरारुणतेयं जं जं चिंतेइ तरुणसंकासं । तिहतरलतेयभासं आणइ दूरिहया नारी ॥ १ ॥ सिंदूरारुणतेयं तिकोणं वंभगंठिमज्झत्थं । झाणेण व कुणइ वसं अमरवहसिद्धसंघायं ॥ १ ॥

अन्यज्याप्युक्तम् – पीतं स्तम्भेऽरुणं वश्ये क्षोभणे विद्वमप्रभम् । अभिचारेऽञ्जनाकारं विद्वेषे धूमधूमलम् ॥ ३॥ इति वृत्तार्थः॥ ९॥ अर्थसारत्वाज्जगतोऽतः पुरुषार्थसारामर्थसिद्धिमाह –

चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्गद्धरामाबद्धकाञ्चीस्रजं ये त्वां चेतिस तद्गते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिरम्। तेषां वेश्मनि विभ्रमाद्हरहः स्फारी भवन्त्यश्चिराद् माद्यत्कुञ्जरकर्णतालतरलाः स्थेर्यं भजन्ते श्चियः॥ १०

व्याख्या - हे भगवति! ये पुमांसः क्षणमि निमेषमात्रमि तद्गते चेतिस स्थिरां कृत्वा तन्मयतया चित्ते निवेश्य, चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्गदधरां देदीप्यमान-सौवर्णकर्णाकुण्डलबाहुरक्षकाम्, तथा आबद्धकाञ्चीस्रजं निबद्धमेखलां त्वां भग-वर्तां ध्यायन्ति स्वात्मानं तन्मयमिव स्मरन्ति, तेषां निस्तुषभागधेयानां वेश्मनि गृहे विश्वमादौत्सुक्येन अहरहिंदेने दिने स्फारी भवन्त्यो विस्तारं प्राप्नुवन्त्य उत्त-रोत्तरं वर्द्धमानाः, माद्यत्कुञ्जरकण्णतालतरलाः – मदोन्मत्तगजकर्ण्णचञ्चलाः श्रियो लक्षम्यश्चिरात् चिरकालं स्थैर्यं भजनते स्थिरीभूय तिष्ठन्ति । पीतध्यानस्य लक्ष्मी-मुलत्वात् । यदुक्तम् –

झलहिलयतेयसिहिणा कालानलकोडिपुंजसारिच्छा। झाइजाइ नासग्गे पाविजाइ सासया रिद्धी ॥ १॥ वंभकुडीए कुम्मो पीडिजांतो वि कणयसंकासो। थंभइ जलजलणतुरगगयचकं भाविदो नूणं॥ २॥

अतस्तप्तकाञ्चनसच्छायध्यानान्निरवधिनिधिसमृद्धिभाजनं ध्याता भवतीति श्लोकार्यः॥ १०॥ ध्येयध्यानताद्रूष्यमाह – आर्भट्या शशिखण्डमण्डितजटाजूटां नृमुण्डस्रजं बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां प्रेतासनाध्यासिनीम् । त्वां ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनामापीनतुङ्गस्तनीं मध्ये निम्नविक्षत्रयाङ्किततनुं त्वद्रूपसंपत्तये ॥ ११

व्याख्या – द्राशिखण्डमण्डितजटाजुटां चन्द्रकलालङ्कृतमौलिं नृमुण्डसृजं कपालमालभारिणीम्, बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां जपापुष्परक्तवस्त्राम्, चतुर्भुजां बाहुचतुष्टयवतीम्, त्रिनयनां त्रिनेत्राम्, आपीनतुङ्गस्तनीं समंतात् पृथुलोचकुचाम्, मध्ये नाभेरधो निम्नवलित्रयाङ्किततनुं न्यच्चित्रवलीतरङ्गां त्वां भगवतीं त्वद्रूपसंपत्तये ध्यायन्ति । सर्वसिद्धिमयत्वद्रूपप्राप्तये त्वामेव स्मरन्ति योगिन इति । पुनः किंभ्यूताम् १ प्रेतासनाध्यासिनीमिति – प्रेतासनं ह्मौबीजं तद्ध्यास्ते । ताच्छीत्ये णिन् । यदाह – देवीजनमपटले त्रिपुरासारः –

तत्कर्णिकोपरिकपञ्चममम्बुतुर्ययुक्तं मनुस्वरतदन्तर्युतं निधाय ।
प्रेतं घिया तदुपरि त्रिद्दोन्द्रवन्द्यां ध्यायेत् त्रिलोकजननीं त्रिपुराभिधानम् ॥ १॥
इति । कथं स्मरन्तीत्याह – आर्भट्या उद्धतया वृत्त्या । भारती - सात्त्वतीकैशिकीप्रमुखवृत्तयो हि शान्ताः । आर्भटीवृत्तिस्तु वीररसाश्रया । यदाह –
सरस्वतीकण्ठाभरणालंकारे श्रीभोजराजः –

कैशिक्यारभटी चैव भारती सात्त्वती परा।
मध्यमारभटी चैव तथा मध्यमकैशिकी ॥ १ ॥
सुकुमारार्थसंदर्भा कैशिकी तासु कथ्यते।
या तु प्रौढार्थसंदर्भा वृत्तिरारभटीति सा॥ २ ॥
कोमलप्रौढसंदर्भा कोमलार्था च भारती।
प्रौढार्था कोमलप्रौढसंदर्भा सात्त्वती विदुः॥ ३ ॥
कोमलौ प्रौढसंदर्भी वन्धौ मध्यमकैशिकीम्।
प्रौढार्था कोमले बन्धे, मध्यमारभटीष्यते॥ ४ ॥

उदाहरणानि तत एवावगन्तव्यानि। 'आर्भटी'-'आरभटी'शब्दविशेषस्तु वर्षा-वरिषादिशब्दवद् न दोषः। अतः सोद्धतजापेन भगवत्या निर्म्मलस्फटिकसंकाशमा-नसो ध्यानी मनीषितां सिद्धिं लभते। न च मुत्कलनिष्पङ्काचित्तस्य ध्यातुर्दुष्करं किमपि। यदुक्तम् –

१ ''ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्ध्य ईश्वरश्च सदाशिवः । पश्चैते च महाप्रेताः पादमूळे व्यवस्थिताः ॥ १ ॥ इति प्रत्यन्तरे टिप्पनकम् ।

चित्ते बद्धे बद्धो मुक्के मुक्को य नित्थ संदेहो । विमलसहाओ अप्पा मइलिजाइ मइलिए चित्ते ॥ १ ॥ इत्यर्थः ॥ ११ ॥ अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन दृढयन्नाह –

जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभृतां सामान्यमात्रे कुछे निःशेषावनिचक्रवर्त्तिपदवीं छब्ध्वा प्रतापोन्नतः । यद्विद्याधरवृन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराजोऽभवद् देवि! त्वचरणाम्बुजप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः॥ १२

व्याख्या – हे देवि ! क्षितिभृतां राज्ञां अल्पपिरच्छदे स्तोकपिरवारे सामान्य-मात्रे अनुत्कृष्टे कुळे जातोऽपि लब्धजन्मापि, वत्सराज्ञो नाम सामान्यनृपः, यद् यस्मात् कारणान्निःशेषावनिचक्रवर्त्तिपदवीं लब्ध्वा अखण्डमहीमण्डलसार्वभौमतां प्राप्य, प्रतापोन्नतः शत्रुच्छेदकृत्कीर्त्तिश्रेष्ठः, तथा विद्याधरवृन्दवन्दितपदः खेच-रचक्रचर्चितचरणो अभवद् बभूव । सोऽयं सर्वोऽपि प्रसादोदयः त्वचरणाम्बुजप्र-णतिजः – तव पादकमलनमस्कारसंभूतोऽनुभावोऽयम् । किलायं वच्छराजनामा नृपः सामान्योऽपि यदकस्मादनेकनरनायकमुकुटकोटितटघृष्टपादो जातः, स निश्चितं पूर्वकाव्योक्तव्यक्तभगवतीरूपानुध्यानसंभव एव प्रसादातिशय इति भावः ॥ १२ ॥

भगवत्या एव पूजामाहात्म्यमाह -

चिष्ड ! त्वचरणाम्बुजार्चनकृते विल्वीद्छोह्नुण्टन -त्रुट्यत्कण्टककोटिभिः परिचयं येषां न जग्मुः कराः । ते दण्डाङ्कुराचक्रचापकुछिराश्रीवत्समत्स्याङ्किते-र्जायन्तेपृथिवीभुजः कथमिवाम्भोजप्रभैः पाणिभिः ॥१३

व्याख्या – हे चिण्डि! भगवति! त्वचरणाम्बुजार्चनकृते तव पादकमलपूजार्थे येषां पुरुषाणां करा हस्ता बिल्वीदलोक्षुण्टनत्रुट्यत्कण्टककोटिभिः बिल्वपत्रत्रोटन-लग्नकण्टकाग्रेः परिचयं संपर्कं न जग्मुर्न गताः, ते पुमांसो दण्डाङ्कराचकचापकुलि-शश्रीवत्समत्स्याङ्कितैरेतल्लक्षणलक्षितैरम्भोजप्रभैः कमलकोमलैः पाणिभिः करै उपलक्षिताः पृथिवीमुजो नरेन्द्राः कथमिव जायन्ते । ये श्रीफलनुलसीपत्रधत्त्र्र-कादिपुष्पैः भगवतीं नार्चयन्ति ते कथं यथोक्तलक्षणा राजानो भवन्तीत्यर्थः । तत्र दण्डो गदा, चापं धनुः, कुलिशं वज्रं, श्रीवत्सश्चकवर्त्यादिहृदयचिह्नम् । अङ्करा-चक्र-मत्स्याः प्रसिद्धाः । एतानि च लक्षणानि सार्वभौमानामेव भवन्ति । यत् सामुद्रिकम् 🗝

पद्मं वज्राङ्क्षश्चं छत्रं शंखमत्स्यादयस्तले । पाणिपादेषु दृश्यन्ते यस्यासौ श्रीपतिः पुमान् ॥ १ ॥ इत्यादि ज्ञेयम् । पूजां विना च न प्रौढसमृद्धिः । यदुक्तं महादेवपूजा-ष्टके –

पूजया विपुलं राज्यमग्निकार्येण संपदः। इति।

न पूजावर्जितं सौख्यमिति प्रथमकाव्येऽपि भणनाच । चण्डीत्यामग्रणं न सुखाराध्या भगवतीति रौद्रशब्दोपादानमिति काव्यार्थः ॥ १३ ॥

पूजाफलमुक्ता होमफलमाह -

विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षीराज्यमध्वेक्षवे-स्त्वां देवि ! त्रिपुरे ! परापरकळां संतर्प्य पूजाविधो । यां यां प्रार्थयते मनः स्थिरधियां तेषां त एव ध्रुवं तां तां सिद्धिमवाप्नुवान्ति तरसा विश्लेरविश्लीकृता ॥ १४

व्याख्या – हे देवि ! हे त्रिपुरे ! विप्रा ब्राह्मणाः, क्षोणिभुजः क्षत्रियाः, विद्यो वैद्याः, तदितरे श्र्द्धाः, अमी चातुर्वण्णां लोकाः, परापरकलां प्राचीनार्वा-चीनावस्थामयीं त्वां भगवतीं पूजाविधौ पूजावसरे क्षीराज्यमध्वेश्ववैः (पाठान्तरेण 'श्रीराज्यमध्वासवैः') दुग्धघृतमाक्षिकेश्वरसैः संतर्ध्य प्रीणियित्वा, त एव ब्राह्मणक्ष-त्रियादयः, तरसा बलेन विद्वैरविज्ञीकृता उपद्रवैरवाधिताः संतः, तां तां मनी- पितां वदयाकृष्टिराज्यादिकां सिद्धिमवाभुवन्ति लिधं लभनते । यां यां सिद्धिं स्थिरधियां तदैकाध्यवतां तेषां द्विजादीनां मनः प्रार्थयते चित्तं चिन्तयित, तामेव सिद्धिं लभनत इत्यर्थः । अयं भावः – ये किल पद्गोणे वृत्ते योन्याकारेऽद्धिचन्द्राकारे वा हस्तोण्डे कुण्डे शोधनं क्षालनं पावनं शोषणं च कृत्वा, परितो हरशका-दीन् देवान् न्यस्य, मध्ये कुशाम्भसाऽभ्युक्ष्य, पुष्पगन्धाद्यैः संपूज्य, ततः परं घेयदेवतां ध्यात्वा, सूर्यकान्तादरणिकाष्ठात् श्रौतियागाराद्वा बिह्नमाहत्य, हैमे शौत्वे मृन्मये वा पात्रे निधाय विह्नं प्रतिष्ठामन्त्रेण न्यस्य, हदयमन्त्रेण सप्तघृताहृती-देत्वा, कार्यानुसारेण रक्तातिरक्ताकनकाहिरण्याद्याः सप्तजिद्धाः परिकल्य, संप्रो-क्षणं मन्त्रं श्रभं वर्ण्णावर्त्तशब्दादिकं विचारयन्तः पूर्णाहृतिपर्यन्तं दक्षिणभागस्थ-

<sup>। &#</sup>x27;बदकोणे चतुःकोणे वृत्ते ।' प्र॰ पा॰ । २ 'हिर इति पा॰ । १ 'तत्र धेय' इति पा॰ ।

द्धिदुग्धादीनां चुलुकं चुलुकं जुह्नति, तेषां प्रीता भगवती सर्वसिद्धिं संपादयति। अग्निप्रतिष्ठामन्त्रश्चायम् –

'मनोज्जित्रजुंशतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तमोत्वरिष्टम् । यज्ञांशमिमं दधातु विश्वे देवाः स इह मादयन्तां मां प्रतिष्ठेति ॥ विस्तरस्त्वस्य गुरुमुखाद् ज्ञेयः । इति वृत्तार्थः ॥ १४ ॥ भगवत्या एव सर्ववाञ्मयदैवतमयत्वमाह –

शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्युच्यसे त्वत्तः केशववासवप्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति ध्रुवम् । लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरतो ब्रह्माद्यस्तेऽप्यमी सा त्वं काचिद्चिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परागीयसे॥ १५

व्याख्या – हे त्रिपुरे ! अत्र भुवने चतुईशात्मके, शब्दानां रूढि -यौगिक-मेदभिन्नानां नाम्नाम्, जननी उत्पादयित्री त्वम् । अतो वाग्वादिनी त्वमेवोच्यते कथ्यते । वाचो वाणीर्वदतीत्येवंशीलेति व्युत्पत्तेः । एतावता सर्वशास्त्राणि त्रिपुरात प्व प्रावुर्भुतानि ज्ञेयानि । न तु यथा वौद्धानाम् –

> तस्मिन् ध्यानसमापन्ने चिन्तारत्नवदास्थिते । निःसरन्ति यथा कामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥ १॥

इत्यादि। अतो वेद - सिद्धान्त - ज्याकरण - काज्य - छन्दो-ऽलंकारादिशास्त्राणि भगवतीरूपाण्येवेति। अन्यच — ध्रुवं निश्चितं केशव - वासवप्रभृतयो हरि - हर - ब्रह्म- प्रमुखा इन्द्रयमवरुणकुवेराग्नेयनैऋतवायज्येशानप्रमुखाश्च देवास्त्वत्तः प्रादुर्भवन्ति, भगवत्याः सकाशादेवोत्पद्यन्ते । यतः सृष्टिवृष्टिपालनज्वालनज्ञानदानवीजा- धानादितत्तद्देवविधेयकार्याणां भगवत्या एवोत्पादात्, तेऽपि तन्मया एवेति । तथा कल्पविरतौ क्षयकाले तेऽपि ब्रह्मादयो जगदुत्पत्तिस्थितिनाशक्षमा देवा यत्र- भवत्यां छीयन्ते । युगान्तरे हि सद्यद्रव्यव्याकरणप्रलयलीलया तवैवावस्थानात् सर्वेऽपि देवा महामायारूपां त्वामेवानुप्रविश्चन्ति।

जपसंहारमाह – सा त्वं त्रिपुरा काचिदनिर्वचनीया अचिन्त्यरूपमिहिमा अलक्ष्यस्वरूपा परा शक्तिः गीयसे, परमशक्तिः कथ्यसे । ननु शक्तेरपि शिवात्म-कत्वात् तन्नाशे तस्या अपि नाशः । इति चेन्न । शिवञ्यतिरिक्तायाः शक्तेः परमा-र्षमयत्वात् । यदुक्तम् –

सिवसत्तिहिं मेळावडउ यहुं पसुआंहइँ होइ। मिन्नी सगति सिवाह विणु विरलउ वृझइ कोइ॥ इति गर्भार्थः॥ १५॥

३ 'शिवशक्तिहि'। २ 'इह'। ३ 'पसुवाहइ'। ४ 'शकतिशिवाह' - इति पाउमेदाः प्रवस्तरे।

तिपुरेति नामप्रत्ययेन त्रयात्मकसर्ववस्तूनां भगवत्या सह सात्म्यमाह – देवानां त्रितयं त्रयी हुतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा-स्त्रेटोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथ त्रिब्रह्म वर्ण्णास्त्रयः । यत्किचिज्जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गादिकं तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वतः ॥ १६

व्याख्या - देवानां ब्रह्म - विष्णु - महेश्वराणां त्रितयं त्रिसंख्यात्मकता। यदि वा देवशब्देन गुरवस्तेषां त्रितयी गुरु - गुरुगुरु - परमगुरुरूपा । तथा हुतभुजां वैश्वा-नराणां त्रयी दाक्षिणात्य - गार्हपत्य - आहवनीयाख्यास्त्रयोऽग्नयः । त्रीणि ज्योतींषि वा हृदय - ललाट - शिरःस्थितानि । शक्तित्रयं इच्छा - ज्ञान - क्रियारूपम् । यद्वा ब्राह्मी वैष्णवी माहेश्वरी चेति तिस्रः शक्तयः। त्रयः स्वरा उदात्तानुदात्तसमाहाराः। यद्वा अकार - इकार - विन्दुरूपास्त्रयः स्वराः । यद्यपि व्याकरणे चतुर्दशस्वरास्त-थाप्यागमे पोडशस्वराः । पोडशानां स्वरत्वं यथोत्तरपद्गे 'पोडशारं महापद्मम्। इत्युक्त्वा, 'प्रथमे स्वरसंघातम् ' इत्युक्तेः, त्रय एव स्वराः । त्रैलोक्यं स्वर्गा - मर्त्य -पातालरूपम् । यदि वा मूलाधार-रसाधिष्ठान-मणिपूरकमित्येको लोकः, आहार-निरोधविशुद्धमिति द्वितीयः, आज्ञास्पर्शत्रह्मस्थानमिति तृतीयः - इति त्रैलोक्यं ज्ञेयम् । त्रिपदी जालम्धर-कामरूप-उड्डीयाणपीठरूपा । यदि वा गमनानन्दः परमानन्दः कमलानन्द इति नाथत्रयं त्रिपदी । त्रिपुष्करं शिरो -हृदय - नाभिकमल-रूपम्। तीर्थत्रयं वा त्रिपुष्करम्। त्रिब्रह्म इडा-पिङ्गला-सुषुम्णारूपम्। यद्वा अती-तानागतवर्तमानज्ञानप्रकाशकं हृद्योमद्वादशान्तम्, ब्रह्मरन्ध्रान्तं चेति ब्रह्मत्रि-कम् । त्रयो वर्णा ब्राह्मणादयः । वाग्भवं कामराजं शक्तिबीजं चेति मूलमन्त्र एव वर्णित्रयं तन्मयत्वाद् वाङ्मयस्य।

उपसंहारमाह - यत् किंचिदिति । जगति संसारे त्रिवर्गादिकं धर्मार्थकामरूपं यितिकि विद्यानं चराचरावृतानावृत - स्थूलसूक्ष्म - लघुगुरु - किनकोमल-नीचों च - त्र्यस्रचतुरस्रादि विविधं वस्तु, त्रिधा त्रिभिः प्रकारैः, नियमितं रूपत्रयेण निवद्धम् । हे भगत्रति । तत् सर्वं तत्त्वतः परमार्थतः, त्रिपुरेति ते तव नामध्येय-मन्वेति अनुगर्नते । त्रयात्मका ये भावास्ते सर्वे त्रिपुरानामान्तर्गता इति । यथा मठत्रयं मुद्रात्रयं देवीत्रयं सिद्धत्रयमित्यादि निस्तिलं भगवत्याः स्वरूपमिदमिति वृत्तार्थः ॥ १६ ॥

<sup>्</sup>र अत्यन्तरे 'मयत्रयं वृक्षत्रयं सुद्रात्रयं' इति पाठः।

मुग्धमितिचित्तप्रतीतये कितिचित्रामधेयस्मरणफलमि प्रकाशयत्राह – लक्ष्मीं राजकुले जयां रणमुखे क्षेमंकरीमध्यनि क्रव्यादिद्वपसर्प्पभाजि श्रवरीं कान्तारदुर्गो गिरौ। भूतप्रेतिपिशाचजृम्भकभये स्मृत्वा महाभैरवीं व्यामोहे त्रिपुरां तरन्ति विपदस्तारां च तोयप्लवे॥ १७

व्याख्या – हे भगवति! भक्तजनाः, अमीषु सप्तसु स्थानेषु, त्वां स्मृत्वा विपदस्तरन्तीति संबन्धः। तत्र राजकुले भूपतिद्वारप्रवेशे 'लक्ष्मीम्' कमलां नवयौ-वनां विचित्राभरणमालभारिणीं छलचामरादितादृशासदृशविभूतिमयीं तप्तस्वण्णी-सवणां भवतीं स्मृत्वा तन्मनीभावभाजो नरा वधवन्धापराधमहाधिव्याधिभ्यो मुच्यन्ते १। एवं रणमुखे 'जयाम्' २, कव्यादद्विपसप्पभाजि राक्षसगजकृष्णा-हिभीषणेऽध्विन मार्गो 'क्षेमंकरीम्' ३, कान्तारदुर्गो कान्तारेण विषममार्गेण वनेन वा दुर्गो रौद्रे गिरौ पर्वते 'शबरीम्' ४, भूतप्रेतिपशाचकृंभकभये समुप-स्थिते 'महाभैरवीम्' ५, व्यामोहे चित्तभ्रमे मितमौद्ध्ये 'त्रिपुराम्' ६, तोयस्रवे जलब्रुडने 'तारां' च ७, ध्यात्वा तत्तत्संकटान्निस्तरन्त ध्यातारः। तत्तत्कार्येषु साहाय्यदायिनीनां देवीनां ध्येयरूपवर्णायुधसमृद्धयो गुरुपरंपरयेवावसेया इति वृत्तार्थः॥ १७॥

यद्यपि भगवत्या नवकोटयः पर्यायास्तथापि स्थानाशून्यार्थं योगिनीदोपवि-धान-मन्त्रगर्भाणि कतिपयनामान्याह –

माया कुण्डिलनी किया मधुमती काली कलामालिनी मातङ्गी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी। शक्तिः शंकरवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी हींकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीत्यासि॥ १८

व्याख्या - अत्र सामान्यतस्तावचतुर्विश्वतिभगवतीनामानि कथितानि सन्ति। तानि च पाठमात्रसिद्धानीति न पुनः प्रयासः। विशेषतस्तु चतुःषष्टियोगिनीनामत्र काव्ये गूढोक्तो मन्नोऽप्यस्ति। तत्र मायाशब्देन मायाबीजं हींकारः। मालिनीति मा लक्ष्मीस्तद्धीजं श्रीं। कालीति व्यञ्जनम्। तेन कशब्देन सहिता ली काली तेन हीं इति सिद्धम्। बिन्दुरुचारणविभागाद् ज्ञेयः। शक्तिरिति शक्तिबीजं ह्मों। वागिति वाग्बीजं ऐंकारः। इति पञ्च बीजानि जातानि। आदौ प्रणवः अन्ते च नमः इति सर्वन

मञ्रसामान्यं ज्ञेयम्। न्यासे पुनरयमक्षरक्रमः – ॐ ऐं हीं क्षीं झौं नमः। एतस्या-म्रायस्य पूर्वसेवायां जापोऽष्टोत्तर सहस्रम्(१००८) प्रतिदिनमष्टोत्तरशत (१०८)जापे मुखमारोग्यं वश्यं समृद्धिर्वन्दिमोक्षश्च फलम्। ध्यानं तु शान्ते कार्यं श्वेतम्, वश्ये रक्तम्, मोहने पीतम्, उचाटने कृष्णं ज्ञेयम्। इयं तु योगिनीनां विद्या। अतस्तरप्रसंगेन योगिनीदोषविधानयन्त्रमपि भक्तोपकाराय प्रकाइयते । तासां नामानि चैतानि -ब्रह्माणी १, कुमारी २, वाराही ३, शंकरी ४, इन्द्राणी ५, कंकाली ६, कराली ७, काली ८, महाकाली ९, चामुण्डा १०, ज्वालामुखी ११, कामाख्या १२, कपालिनी १३, भद्रकाली १४, दुर्गा, १५, अम्बिका १६, छलिता १७, गौरी १८, सुमङ्गला १९, रोहिणी २०, कपिला २१, शूलकरा २२, कुण्डिलेनी २३, त्रिपुरा २४, कुरुकुछा २५, भैरवी २६, भद्रा २७, चन्द्रावती २८, नार-सिंही २९, निरञ्जना ३०, हेमकान्ता ३१, प्रेतासना ३२, ईश्चानी ३३, वैश्वा-नरी ३४, वैष्णवी ३५, विनायकी ३६, यमघण्टा ३७, हरसिद्धिः ३८, सरस्वती ३९, तोतला ४०, बन्दी ४१, दांखिनी ४२, पद्मिनी ४३, चित्रिणी ४४, वारुणी ४५, चण्डी (-प्रत्यन्तरे नारायणी) ४६, वनदेवी ४७, यमभगिनी ४८, सूर्यपुत्री ४९, सुशीतला ५०, कृष्णवाराही ५१, रक्ताक्षी ५२, कालरात्रिः ५३, आकाशी ५४, श्रेष्ठिनी ५५, जया ५६, विजया ५७, धूमावती ५८, वागीश्वरी ५९, का-त्यायिनी ६०, अग्निहोत्री ६१, चकेश्वरी ६२, महाविद्या, ६३, ईश्वरी ६४। यत्रं चेदम्-

| 43 | 96 | 314 | ۵  |
|----|----|-----|----|
| 33 | 35 | 38  | 22 |
| 30 | 58 | ٩   | 18 |
| 33 | 90 | 21  | 20 |

तासां कुङ्कुम - गोरोचनाभ्यां यत्रमिदं लिखित्वा विधिवत् फलपुष्पगन्धधूपमुद्रानैवेद्यदीपपूजां कृत्वा श्रुचिरेकाग्र-मनाः, चतुःषष्टियोगिनीः – सर्वा अपि रुधिरामिषक्षीर-सुराप्रियाः केलिकोलाहलगीतनृत्यरता लघ्वी तरुणी प्रौढा वृद्धा भ्रमराग्निसूर्यशिवणां विकटाक्षीः विकटदन्ता मुत्कलकेशाः करालजिव्हा अतिसूक्ष्ममधुरधर्धरोत्कट-

निनादाः स्थिरचपलाः शान्तरौद्राश्चलवलघातप्रभविष्ण् श्चतुर्भुजा दिव्यवस्त्राभरणा अङ्कुशपाशकपालकर्त्तिकात्रिशूलकरवालशङ्खचक्रगदाकुन्तधनुर्वज्ञाद्यायुधविभूषिता विष्कंभादि - सप्तविंशतियोग - अश्विन्यादि - अष्टाविंशतिनक्षत्र - मेषादिद्वादशराशि- चन्द्र - सूर्यादिनवग्रह - नारसिंहवीर - क्षेत्रपाल - माणिभद्र - माहिह्यादियक्षपरिवृताः। पूर्वोक्तं मस्त्रं जपेत्। योगिनीदोषो याति।

चतुःषष्टि समाख्याता योगिन्यः कामरूपिकाः । पूजिताः प्रतिपूज्यन्ते भवेयुर्वरदाः सदा ॥ १ ॥ इति योगिनीचक्रविधानमप्यत्रान्तर्भूतं ज्ञेयमिति श्लोकार्यः ॥ १८ ॥ निःशेषतया त्रिपुरानामोत्यित्तिसंज्ञामाह – आई पछिवतैः परस्परयुतैर्दि - त्रिक्रमाद्यक्षेरैः काद्येः क्षान्तगतेः स्वरादिभिरथ क्षान्तेश्च तैः सस्वरैः। नामानि त्रिपुरे! भवन्ति खळु यान्यत्यन्तगुद्यानि ते तेभ्यो भैरवपित विंदातिसहस्रेभ्यः परेभ्यो नमः॥ १९

व्याख्या – हे त्रिपुरे! आ ई पछवितैः आकार-ईकारसंयुक्तनामाद्यैः परस्परयुतैः अन्योऽन्यमिलितैः, द्वि - त्रिक्रमाद्यक्षरैः वर्णाद्वय - त्रय - चतुष्टयवद्भिनीमभिः; कैरित्याह काद्यैः क्षान्तगतैः स्वरादिभिः कवर्णामादौ कृत्वा क्षकारं यावत् पश्चित्रं- वाद्वणैः वोडद्याभिः स्वरैः सह प्रत्येकं गण्यमानानि यानि नामानि भवन्ति । यथा अकाई, अखाई, अगाई, अघाई, यावत् अक्षाई इत्यादिः एवं आकाई, आखाई, आक्षाई इत्यादिः अकाई, अःखाई, अःक्षाई पर्यन्तानि नामानि पष्ट्याधिकपश्चद्यतानि भवन्ति । अङ्कतोऽपि ५६०। अथानन्तरं क्षान्तैश्च तैः तैः ककाराद्यैः क्षकारपर्यन्तैः, आ ई पछवितैः परस्परयुतैः, यानि नामानि भवन्ति । यथा ककाई, कखाई, कक्षाई, क्षाई, यावतः एवं खकाई, खखाई, खक्षाई; गकाई, गखाई, गगाई, गक्षाई यावतः क्षकाई, क्ष्वाई, क्षाई पर्यन्तैः पश्चित्रं पात्राई, जातानि द्वाददादातानि पश्चिवदात्यधिकानि १२२५ इति ।

अन्यच — तैरिप किंविद्याष्टेः सस्वरैः पोडदास्वरसिहतैः। तैः स्वरैरिप सह पाश्चात्यनामानि कथ्यमानानि भगवतीनामसु गण्यन्त इत्यर्थः। यथा अककाई, अकलाई, अकलाई, अकलाई, अकलाई, अकलाई, अकलाई, अकलाई, अकलाई, अललाई, अललाई, एवं यावत् पोडद्यापि स्वराः पुनः लकाराद्येः सह यथा — अलकाई, अललाई, अललाई, अललाई; एवं आसकाई, आलक्षाई यावत्। एवं अगलाई, अगलाई, अगलाई, अगलाई, आगलाई, आगलाई, आगलाई, अगलाई, उन्लाई, इंगलाई, इंगलाई, अः गलाई, अः गलाई किं बहुना यावत् अक्षकाई, अक्षलाई; आक्षकाई, आक्षलाई; इक्षकाई, ईक्षकाई यावत् अः क्षलाई, अः क्षलाई, अः क्षणाई, अः क्षलाई, अः क्

प्रस्तुतमाह – हे भैरवपित रुद्राणि ! अनेनामश्रणपदेन तद्रायीत्वाद्रगवत्या अप्यगाधत्वं ज्ञापितम् । ततश्च हे त्रिपुरे ! खल्ल निश्चयेन यान्यत्यन्तगुह्यानि मन्द-धियामगम्यानि ते तव नामानि भवन्ति परेभ्यः किंचित्साधिकेभ्यो विंशतिसह- स्रेभ्यस्तेभ्यो नामभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु । एताविद्यः सर्वैरिप नामधेयैः कृतो नमस्कारो भावभृतां त्वय्येवोपतिष्ठत इति भावार्थः ॥ १९ ॥

उक्ततत्त्वोछिङ्गनपुरस्सरं निजस्तुतेः सज्जनप्राह्यतामाह -

बोद्धव्या निपुणं बुधैस्तुतिरियं कृत्वा मनस्तद्गतं भारत्यास्त्रिपुरेत्यनन्यमनसो यत्राचवृत्ते स्फटम् । एक-द्वि-त्रिपदक्रमेण कथितस्तत्पादसंख्याक्षेरेर्

मन्त्रोद्धारविधिर्विशेषसहितः सत्संप्रदायान्वितः ॥ २०

व्याख्या - बुधैः पण्डितैरियं भगवत्याः स्तुतिः तद्गतं मनः कृत्वा, प्रणिधानेन भगवतीमयं चित्तं विधाय, निपुणं यथा भवति तथा, एवं बोद्धव्या सामान्यविशे-षोक्तप्रकारेण साधुभक्त्या ज्ञातव्या । यतो बहुधा त्रिपुरीया उद्धाराः सन्ति । तथा च

यथावस्थितमेवाद्यं द्वितीयं सहकारकम्। तृतीयं हसमारूढं त्रिपुरावीजमुत्तमम्॥

तेन एँ इस्हीँ इस्हीँ इति सिद्धम्। अन्यच – यथापिण्डीभूत त्रिपुरा इत्यादि-विशेषेः द्वितीया कामत्रिपुरा, तृतीया त्रिपुरभैरवी, वाक्त्रिपुरा ४, महालक्ष्मी ५, विशेषेः द्वितीया कामत्रिपुरा, तृतीया त्रिपुरभैरवी, वाक्त्रिपुरा ४, महालक्ष्मी ५, विशेषुरा ६, मोहनी ७, भ्रमणावली ८, नन्दा ९, त्रैलोक्यस्वामिनी १०, हंसिनी ११ – इत्यादिविशेषाम्नायः। अक्षरपूजायां लिपेः प्राधान्यम्, जापाभ्यासे तूचारणस्य प्राधान्यम् – इत्यादि सर्व निपुणं बोध्यम्।

कस्याः स्तुतिरित्याह्-त्रिपुरेति भारत्यास्त्रिपुराऽपरनाम्न्याः सरस्वत्याः । कथंभूतायाः ? अनन्यमनसो असामान्यचेतस्काया महामायायाः । यत्र यस्यां स्तुतौ स्फुटं
प्रकटमाद्यवृत्ते प्रथमकाव्ये एक - द्वि - त्रिपदक्रमेण त्रिभिः पदेः तस्पादसंख्याक्षरैवण्णत्रयेण वाग्वीज - कामबीज - द्याक्तिबीजरूपेण मत्रोद्धारविधिः कथितः । किंभूतो ? विशेषसहितः । विशेषाश्च 'सहसा'इति पदेन प्रथमवृत्त एव प्रकाशितत्वान्न पुनरुच्यन्ते । पुनर्विशिनष्टि सत्संप्रदायान्वित इति । संप्रदायो गुरुपारंपर्यम् । यथा
त्रिपुराशब्देन चराचरत्रिजगदुत्पत्तिक्षेत्रं त्रिरेषामयी योनिरभिधीयते। अत 'एषाऽसौ
त्रिपुरा'इत्यादौ प्रोक्तम् । एकारस्य तदाकारत्वादेव । यद्वा प्रकारान्तरेऽष्टदलं पद्मं
आलिख्य, कर्ण्णिकायां देव्याः मूर्त्तिः बीजं वा पत्रेषु च लोकपालाष्टकं नागकुलाष्टकं
सिद्धयोऽष्टौ सिद्धाष्टकं क्षेत्रपालाष्टकं धर्माष्टकमित्याद्यालिख्य 'द्राँ द्रीँ क्रीं बल्दँ सः'
इति शोषण - मोहन - संदीपन - तापन - उन्मादन - पञ्चबाणपुष्पैयोनिमुद्धरघेनुपाद्याद्वश्चादिमुद्रादर्शदर्शं पूजयेत् । ततो जापस्तत्प्रमाणानुगामि च फलमिदम् । यथा -

लक्षजापे महाविद्या वर्णामालाविभूषिता । जाप्यं करोति भूपालं साधकस्य च दासवत् ॥ १ ॥ लक्षद्वयं महाविद्यां जपमानो महेश्वरः। रक्तध्यानान्महामन्त्रः क्षोभयेद् युवतीजनम् ॥ २ ॥

28

लक्षत्रयेण देवेशो यक्षिणीनां पतिभवेत्। योगयुक्तो महामन्त्री नात्र कार्या विचारणा ॥ ३ ॥ चतुर्छक्षैः सदा जप्तैः पातालं साधकोत्तमः। क्षोभयेत्रात्र संदेहः घोच्यते योगिनीमते ॥ ४ ॥ पञ्चलक्षेः सदा जप्तैर्निर्गच्छन्ति सुराङ्गनाः। पातालं स्फोटयन्त्यश्च साधकस्य वशानुगाः ॥ ५ ॥ षड्मिर्रुक्षेमंहादेवं चिन्तितं सिद्धाते नृणाम्। सप्तलक्षेस्तथा जप्तैर्नरो विद्याघरो भवेत् ॥ ६॥ अष्टलक्षेस्तथा जप्तैः फलं देवी प्रयच्छति। तेन भक्षितमात्रेण कल्पस्थायी भवेन्नरः ॥ ७॥ नवलक्षेस्तथा जप्तैर्विद्याधरिपता भवेत्। दशलक्षेः कृतैः जापैः वज्रकायो भवेन्नरः ॥ ८ ॥ एकादशै रुद्रगणो द्वादशैश्च सुरोत्तमः। लक्षेस्त्रयोदशैवींरो मायासिद्धो भविष्यति ॥ ९॥ चतुई शभिर्वक्षैस्तु देवराजस्य वहाभः। आसन्नसेवको मन्त्री गीयते देवनारिमिः॥ १०॥ जप्तैः पंचदशैर्ह्यभैर्नालिकेरं प्रयच्छति । साधकस्य महादेवी हृष्टतुष्टा कुलाङ्गना ॥ ११ ॥ तेन भक्षितमात्रेण नरो ब्रह्मगणो भवेत्। त्रिदशैः पूज्यते नित्यं कन्याकोटिशतैस्तथा ॥ १२ ॥ जप्तैः पोडशभिर्लक्षैः साधकस्य सुरेश्वरः। योगाञ्जनं पदं पट्टं कुण्डलानि प्रयच्छति ॥ १३॥ सप्तदशभिर्नरो लक्षेजिप्तैर्धर्मोपमो भवेत्। जप्तरष्टादशैर्क्षक्षैर्विष्णुरूपधरो भवेत् ॥ १४ ॥ एकोनविंशतिभिर्छक्षैर्देवी पाशं प्रयच्छति। साधकस्तेन पादोन बन्धयेत् स सुरासुरान् ॥ १५ ॥ एवं क्रमेण कश्चित्त कोट्यर्ड कुरुते जपम्। होमयेच दशांशेन दुग्धाज्यं गुग्गुलं मधु ॥ १६॥ योन्याकारे महाकुण्डे रक्ताभरणभूषितः। स मन्त्री विधिसंयुक्तो देवराजो भविष्यति ॥ १७॥ कोटिजापे कृते मन्त्री लीयते परमे पदे । एवं जापक्रमः प्रोक्तो होमयुक्तो महाफलः ॥ १८ ॥

इत्यादिगुर्बाम्नायेनान्वितो युक्तोऽयं त्रैपुरमहामन्त्रोद्धारो ज्ञेयः। इति पद्यार्थः॥ २०॥

अथ स्तुत्युपसंहारे कविर्गर्बापहारमाह -

सावद्यं निरवद्यमस्तु यदि वा किंवाऽनया चिन्तया नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति जनो यस्यास्ति भक्तिस्त्विय । संचिन्त्यापि लघुत्वमात्मनि दृढं संजायमानं हठात् त्वद्भक्त्या मुखरीकृतेन रचितं यस्मान्मयापि ध्रुवम् ॥ २१

व्याख्या – ननु लघुकविकृतत्वादवज्ञास्पदत्वे स्तोत्रमिदं कः पठिष्यतीति चित्ते वितर्क्य, इदं स्तोत्रं सावद्यं सदोषमस्तु यदि वा निरवद्यं निद्दोषमास्तां वा, अनया चिन्तया किं कोऽत्र परमार्थ इति । नूनं निश्चितं स जनः स्तोत्रमिदं पठिष्यति यस्य पुंसस्त्वयि भक्तिरस्ति । ननु पाठकभाववैमनस्यं चेत् किमर्थं स्तुतिः कृतेत्याह – दृढ-मत्यर्थमात्मनि संजायमानं घटमानं लघुत्वं वालकत्वं संचिन्त्यापि ज्ञात्वापि, यस्मात् कारणात् , मयापि हटाद् बलेन, तव भक्तत्या मुखरीकृतेन भक्तिरसवाचालेन सता, ध्रुवं निश्चितं रचितं स्तोत्रमिदं कृतम् । न खल्ज भगवतीस्तुतिकरणे मम शक्ति-समुद्धासः, किंतु व्यक्तिकोटिसंदंकिभक्तिसमुद्धत्वपरमानन्दरसपरवदोन यथाभावनं मया देवीं स्तुत्वा, वालस्वभावसुलभं मुखरत्वमेवाविःकृतम् । किंचान्यद् , बालको हि यथा मातुरुत्संगसंचारी स्वेच्छ्या लपन्नपि न दूषणीयः, प्रत्युत भूषणीयो भवति । तथाऽहमज्ञानिहोरोमणिरपि जगन्मातरं निजसहजलीलया स्तुवन् , सदोषोऽपि नापराधभाजनम् , किंतु दूषणमुद्धत्यातुल्यवात्सल्यसुधाप्रवाहैः प्रीणयित्वा च प्रमाणपदवीमध्यारोपणीयसकलकल्याणमयो भविष्यामीति वृत्तार्थः ॥ २१ ॥

जाता नवाङ्गीविवृतेर्विधातुरनुक्रमेणाभयदेवसूरेः।
युगप्रधाना गुणशेखराह्याः स्रीश्वराः संप्रति तस्य पट्टे ॥ १ ॥
श्रीसिंहतिलकसूरिस्तचरणाम्भोजखेलनमरालः।
श्रीसोमितिलकसूरिर्लघुस्तवे व्यधित वृत्तिमिमाम् ॥ २ ॥
श्रीकाम्बोजकुलोत्तंसः स्थाणुनामाऽस्ति ठक्करः।
तस्याम्यर्थनया चक्रे टीकेयं ज्ञानदीपिका ॥ ३ ॥
मुँनि-नंदं-गुणँ-क्षोणी-मिते विक्रमवत्सरे।
कृता घृतघटीपुर्यामान्द्रार्के प्रवर्त्तताम्॥ ४ ॥
प्रत्यक्षरं निरूप्यास्या ग्रन्थमानं विनिश्चितम्।
अनुष्टुभां चतुःसप्तत्यम् जाता चतुःश्वती ॥ ५ ॥ अङ्कृतोऽपि ४७४॥
॥ इति श्रीलघुस्तवञ्याख्या पूर्णिति श्रीः॥

प्रसम्तरे टीकाकर्तुरेषा प्रशस्तिः लिखिता नोपलभ्यते । † प्रसम्तरेऽयं श्लोको न रश्यते ।

## विषुरा भारती छ घुस्तवस्य पिञ्जिका नाम विवृत्तिः।

47

केवलाक्षरशुद्धचर्थमर्थमात्रप्रतीतये । लघुस्तवे महावृत्तिरुद्धृता ज्ञानतो मया ॥ अथ लघुस्तवस्य विवृत्तिरभिन्यञ्जयते– ऐन्द्रस्येव शरासनस्य द्धती ०॥१॥

अक्षरार्थकथनम् - एषाऽसौ त्रिपुरा त्रिभिः पदैः वाक्यैर्वक्ष्यमाणैः ऐकारप्रभृतिभिः; अथवा पदैः स्थानैः छलाट-शिरो-हृदयरूपैः, सहसा झटिति स्वबलेन
वा, वो युष्माकम्, अघं पापं दारिद्रचं वा मरणं वा छिन्द्यात् । असौ परा त्रिपुरा ।
इदानीं स्थानित्रतये ध्यानत्रयमाह । किं कुर्वती ? मध्येललाटं ललाटस्य मध्ये, पारे
मध्ये अन्तः षष्ट्या वेत्यव्ययीभावः, ध्रूमध्ये, ऐन्द्रस्येव इन्द्रसम्बन्धिनः शरासनस्य, प्रभामिव जगद्वस्यार्थमारक्तरूपं दधती। तथा शिरिस ब्रह्मप्रदेशे, अनुष्णगोः
शीतांशोः सर्वतः प्रसारिणीं शौद्धीं श्वेतरूपां कान्तिम्, ज्योतस्तामिव प्रतिभोद्धासार्थं
आतन्वती विस्तारयन्ती । अनुष्णगौरिवेति पाठे गौरतद्धिताभिषे य इति गणकृतस्थानित्यत्वाददन्तता नास्ति । यथा अनुष्णगुश्चन्द्रः शुक्कां चन्द्रिकां क्षिपति, तथा
हृदयकमले उष्णांशोर्भगवतो रवेः सदाऽहःस्थिता सप्रतापा, यद्वा सदाऽहनि
स्थिता लक्ष्मीप्राप्त्यर्थं द्युतिरिव । अतश्चेन्द्रचाप-शीतांशु-सूर्याकारधारणात्,
इयोतिर्मयी सारस्वतरूपा च इत्यनेन कामराजबीजं वाङ्मयबीजं चोपन्यस्तम् ।

इदानीं सामान्यविशेषाभ्यां त्रिपुराया मन्त्रोद्धारः प्रतिपाद्यते । वक्ष्यति च बोद्धन्या निपुणं बुधैरित्यादि । तत्र एक - द्वि - त्रिपदक्रमेण प्रथमे पादे प्रथमाक्षर एकारः, द्वितीये पादे द्वितीयाक्षरः क्षाँकारः, तृतीये पादे तृतीयाक्षरः सौंकारः । सदा हस्थिता नित्यं हकारे स्थिता ह - सहिता तेन ह्यौं इति सिद्धम् । अत्र देव्या मन्त्रद्वयमूर्तित्वाद् हृदि विशेषणत्वेन बीजाक्षरिवशेषणम् । एवं एँ ह्यौं ह्यौं इति सामान्येन तावदुक्तम् । वक्ष्यति च विशेषसहितः सत्सम्प्रदायान्वित इति तेन विशेषो बोद्धव्यः । मन्नोद्धारपक्षे सर्वतः सह इति भिन्नं पदं क्रियाविशेषणम् । सक् यथा भवति एवं द्वीँकारो ज्ञेयः । सह रुणा वर्तत इति । उकारस्योच्चारण- त्वेन सम्बन्धो ह्यधस्तनं भागं उक्षयति । तेन अधोभागे रेफः सिद्धः । तेन द्वाँ इति । अतः शिरोध्यानादनन्तरमित्यर्थः । त्रिभिः पदैः वाक्यैः एँकारप्रभृतिभिः ।

सहसा हश्च सश्च हसौ सह ताभ्यां वर्तते सहसा तेन हर्से हरहीं हरहाँ इति विशेषसितः। अथ किमेषा त्रिपुरा उत त्रिपुरभैरवी। यथोत्तरषट्ने त्रिपुरामुद्दिश्य उदाहृतम्। तद् यथा –

अथातः संप्रवक्ष्यामि सम्प्रदायसमन्वितम् । त्रैलोक्यडामरं मन्त्रं त्रिपुरावाचकं महत्॥

पुनस्तत्रैव – पूर्वोक्तं मन्त्रमालिख्य त्रिपुरावाचकं महत् अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिपुरायोगमुत्तमम्॥

त्रिपुरा त्रिपुरेति श्रूयते । पश्चरात्रे तु तत्त्वसंहितायां तैरेव वीजाक्षरैस्त्रिपुर-भैरवीयं भणित्वा कथिता । यथा –

वाङ्मयं प्रथमं बीजं द्वितीयं कुसुमायुधम् तृतीयं बीजं संज्ञं तु तद्धि सारस्वतं वपुः ॥ एषा देवी मया ख्याता नित्या त्रिपुरभैरवी॥

अतः संदेहः । अथ उत्तरपट्केऽपि -

एकाक्षरा मया प्रोक्ता नाम्ना त्रिपुरभैरवी ॥ तथैव – मूलविद्या तु नाम्ना त्रिपुरभैरवी ॥

इत्युक्तम् । तदुच्यतामुत्तरं कथमियमिति । सत्यम् । बहवो हि अस्या उद्धार-प्रकाराः सम्प्रदायाः पूजामार्गाश्च । तथा नारदीयविशेषसंहितायामुक्तम् –

वेदेषु धर्मशास्त्रेषु पुराणेष्यपि तेष्यपि सिद्धान्ते पश्चरात्रेषु वौद्धे चाईतिके तथा ॥ सुशास्त्रेषु तथाऽन्येषु शंसिता मुनिभिः सुरैः ॥ इत्यादि ।

तथा - मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि गुप्तमार्गेण वासवम् । विशेषस्त्वधिगन्तन्यो न्याख्यानाद्वुरुवक्त्रतः ॥

अथ कचिन्मन्त्रोद्धारभेदात् कचिदासनभेदात् कचित्संप्रदायभेदात् कचित्पूजाभेदात् कचिन्मूर्तिभेदात् कचिद्ध्यानभेदात् बहुप्रकारा त्रिपुरा चैषा — कचित् त्रिपुरभैरवी, कचित् त्रिपुरभारती, कचित् त्रिपुरसुन्दरी, कचित् त्रिपुर-छिता, कचित् त्रिपुरकामेश्वरी, कचिदपरेण नाम्ना कचित् अपरैवोच्यते। तथा सामान्य - विशेषाभ्यां त्रिपुरेयमित्युक्तम्। एषाऽसौ त्रिपुरेत्यादि॥ १॥

इदानीं प्रथमाक्षरस्य विशेषमाहात्म्यमाह -

#### या मात्रा त्रपुषीलतातनुलसत् ०॥२॥

अहो भगवति ! तव प्रथमे वाग्भवनीजे ऐंकाररूपे, या मात्रा सदा नित्यं स्थिता । किंभूता ? त्रपुषीलतातनुलसत्तन्तुस्थितिस्पर्धिनी – त्रपुषीलता चिर्भिटिका-विशेषवल्ली तस्यास्तनुः सूक्ष्मोलसत्शोभायमानो यस्तनुः पादप्ररोहस्तस्य स्थितिरा- कृतिस्तां स्पर्धते, तदनुकारं स्पृशन्तीत्येवंशीला सा तथोक्ता। यैरस्माभिश्चराचराणां सृष्टिहेतुर्मुक्तिदानात् सृष्टिरवगता, ते। एवं ज्ञानात् प्रसिद्धा वयं शाक्तेयाऽऽगमिदस्तां मात्रां कुण्डलाकारत्वात् कुण्डलिनीति नाम्ना शक्तिं मन्महे। मनु बोधने तुदादिरयम्। किंभूताम्? विश्वजनमञ्यापारबद्धोद्यमाम् =विश्वं त्रिभुवनं तस्य जननञ्यापारः कृतिनियोगस्तत्र बद्धोद्यमां कृतोत्साहाम्। अथवा विश्वजनानां त्रिजगल्लोकानाम्, नव्या अदृष्टश्चतपूर्वाः, अपारा बहवः बद्धा आरब्धा साराश्च उद्यमाः पालनादयो यया सा तथोक्ता ताम्। इत्थं सानुरूपां कुण्डलिनीं शक्तिम्, ज्ञात्वा सम्यग् अवगम्य, पुरुषा जननीगर्भे अर्भकत्वं न पुनः स्पृशन्ति संसारिणो न भवन्ति, मुक्तिमेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः॥ २॥

इदानीं प्रथमाक्षरस्य वाग्भवबीजस्य माहात्म्यं प्रतिपादनार्थं पठितसिद्धत्व-माह-

#### दृष्ट्वा सम्भ्रमकारि वस्तु सहसा ०॥३॥

अहो देवि वरदे! विश्वप्रसादकारिणि!, येन केनापि विदुषा मूर्खेण वा, संश्रमकारि आश्चर्यरूपं वस्तु दिवि तारकाऽप्सरोदर्शनादिकं प्रेक्ष्य, आकूतरसात् अद्भुतरसानुभावात्, सहसा अकस्मात्, ऐ ऐ इत्यक्षरमुक्तम् । आश्चर्यवद्यात् वीप्सा। तिर्हं सिवन्दुर्भविष्यति ऐकार इत्याह – विन्दुं विना अपि। सानुस्वारो हि ऐकारः प्रथमं वीजम्। अपि विस्मये। तस्य मुखकुहरात् सूक्तिमुधारसद्रवमुचः सुभा-पितामृतरसास्वादस्यन्दिन्यो वाचो निर्यान्ति स्वयमुद्भवन्ति । नन्वेवं विधानां वाणीनां कथमुत्पित्तस्त्रताह – तस्यापीत्यादि॥ हे देवि! ध्रुवं निश्चितं तव अनुमहे प्रसादे, तरसा जपं विनाऽपि बलात्कारेण, तस्य जाते एव उत्पन्ने एव, स त्वया तदाप्रभृति शिरसि हस्तं दत्त्वा अनुगृहीत इत्यर्थः॥ ३॥

इदानीं द्वितीयाक्षरस्य माहात्म्यमाह -

#### यन्नित्ये तव कामराजमपरं ०॥ ४॥

अहो नित्ये शाश्वते! तव भवत्या, यद् अपरं द्वितीयं कामराजनाम मन्त्रा-श्वरम्, निष्कलं शुश्वं झींकाररूपम्, तत् सारस्वतम्, भुवि कश्चिद्विद्यावान् वेत्ति । स विरलो न सर्वः कोऽपि । किंभूतम् ? अपरं रकाररहितम् झीमिति । निष्कलं कश्च लश्च कलौ निर्गतौ कलौ यस्मात् तत् निष्कलम् । ईकाररूपं यद् वीजं सारस्व-तम् । द्विजाः ब्राह्मणाः, प्रतिपर्वणि, सत्यतपसो मुनेराख्यानं चिरतं कीर्तयन्तः पुण्यार्थं पठन्तः सन्तः, प्रारम्भे तदुपक्रमे, प्रणवास्पदप्रणयितां ॐकारस्थाने प्रतिष्ठां नीत्वा प्रापय्य, स्फुटमुच्चरन्ति अधीयन्ते । सत्य तपसो मुनेः परमनिष्ठाप्रकर्षेण नैष्ठिकभावो वभूव । यद् यस्य भगवतो मुने दुःसहशरनिकरप्रहारविह्वलं चीत्कु- र्वन्तं पलायमानं वराहमालोक्य, तत्क्षणं संक्रान्तयेव तत्पीडया परमकारण्यात् ईमिति निर्वेदवाक्यं निर्गतम् । तदनन्तरं तत्पृष्ठत एवागतेन व्याघेन पृष्टः — 'यद् भगवन् ! शरानिकरप्रहतो वराहः केन वर्त्मना गतः ? मत्कुदुम्बं बुभुक्षया स्त्रियते, तदाख्याहि ।' तत्रान्तरे यदि दृष्टः कथ्यते, तदा वराहवधपातकं स्यात्; अथ यदन्यदाख्यायते तदा असत्यमुक्तं स्यात्; व्याधकुदुम्बबुभुक्षया पातकमपि दुर्वारमिति; प्रतिक्षणं चेतिस चिन्तयतो मुनेः परलोकभीरोर्यत्पूर्वं ई इति पद्मुचिरतं तेनैव सारस्वतवीजोच्चारमात्रेण तुष्टा सरस्वती तद्वदनकमलमवतीर्य सूनृतं वचनमुच्चार । यथा

या पश्यति न सा ब्र्ते या ब्र्ते पश्यति न सा। अहो ज्याध ! स्वकार्यार्थी किं पृच्छिस पुनः पुनः॥

तेन सम्प्रदायात् प्रथमं तद्वीजमुचार्य तदाख्यानाध्यायं पर्वकाले **ब्राह्मणाः** पुण्यार्थं पठन्ति ॥ ४ ॥

इदानीं तृतीयाक्षरस्य प्रभावमाह -

यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे ०॥ ५॥

अहं स्तुतिकर्ता, तार्तीयं पदं तृतीये भवं ह्सौँ इति बीजं इन्दुप्रभं चन्द्रधवछं तन्मनसा नमामि । किंभूतम् ? अविद्यमानो हो हकारो यस्य तदहं हकाररहितं सौ इति पदम् । यत् सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे स्फूर्तिविधानेऽपि विद्वद्भिः इष्टप्रभावम् । तदुक्तम् –

बीजं दक्षिणकर्णस्थं वाचया च समन्वितम् । एतत् सारस्वतं बीजं सद्यो वचनकारकम् ॥

बीजं सकारः, दक्षिणकर्णस्थ औकारः, वाचा विसर्गः। सौरिति पदं तु पुनः अस् सकाररहितः चतुर्दशस्वरः, सरस्वतीमनुगतः सारस्वतरूपेणावस्थितः, वो युष्माकम्, जाङ्याम्बुविच्छित्तये अस्तु भवतु । और्वोऽपि वडवाग्निरपि, सरस्वत्या नद्याः, समुद्रे क्षिप्तं जलं शोषयतीत्युक्तिलेशः। गौः शद्धो गिरि वाचि वर्तते। स गौः शब्दो गं विना गकाररहित औकारमात्रः, यद्वा योगं विना ध्यान-मन्तरेण, सिद्धिं ददातीति॥ ५॥

इदानीं वीजत्रयस्य विशेषमाह -

एकैकं तव देवि बीजमनघं ०॥६॥

हे देवि! तव अनघं निर्मलं बीजम्, नृणां तं तं निखिलाभिलाषम्, तरसा वेगेन, सफलीकरोति साधयति। कथंभूतं सत् १ नरैर्यं यं कामं दुर्लभमभिलाषम्, येन केनापि विधिना आगमोक्तविधानेन, यहच्छया चिन्तितं अक्केशेन सामान्येन ध्यातम्, जप्तं विधानेन ब्रह्मचर्यादिपूर्व गणितम् । पुनः किंभूतं बीजम् १ सकल-बीजमध्यात् पृथक् । यथा एँ क्वीँ क्लीँ । तथा सव्यञ्जनं हकार-सकारयुक्तम् । यथा क्लैँ क्लक्वीँ क्लक्कीँ । तथा सकार-हकार युक्तम् । यथा स्हैँ स्ह्झीँ स्ह्झीँ । तथा सकार-हकार युक्तम् । यथा स्हैँ स्ह्झीँ स्ह्झीँ । तथा सकार-हकार युक्तम् । यथा स्हैँ स्ह्झीँ स्ह्झीँ ।

मंतपयारो पाए सो हयारपुत्रो वि तत्तमग्गंमि । सो वि य सयारपुत्रो विज्ञाइभेयकरो होइ ॥

अव्यञ्जनं यथा – ऐ ई औ । तथा कूटस्थं पिण्डीताक्षरं यथाक्रममेव । तथा पृथक् २ अकूटस्थं विवृताक्षरमेव । तथा क्रमगतं विवृतमेव । तथा व्युत्करमात् क्रमाभावाद्वा । यथा ह्सौं ही एँ । तथा ही एँ ह्सौं ... इत्याद्यष्टसंख्यं स्वयमे-बोह्यम् ॥ ६॥

इदानी विशेषमन्त्राक्षरमाख्याय सकलं ध्यानविशेषमाह – वामे पुस्तकधारिणीमभयदां ०॥ ७॥

अहो मातः! ये पुरुषाः, एवंविधां त्वां वक्ष्यमाणरूपाम्, मनसा न शील-यन्ति न परिचिन्तयित, तेषां कुतः कित्वम् ? क काव्यसंदर्भप्रतिभा स्यात् । कुतः—अध्यादिभ्यत्सस् वक्तव्यः— इत्यधिकरणे तस्प्रत्ययः । किंभूताम् ? वामे पश्चे एकहस्ते पुस्तकधारिणीम्, द्वितीये हस्ते अभयदाम् । तथा दक्षिणे भागे तृतीये हस्ते साक्षस्रजं जपमालिकासिहताम् । चतुर्थहस्ते भक्तभ्य इति सम्प्रदाने चतुर्थी, वरदानपेशलकराम् । पेशलः स्थूललक्षः बहुव्ययी एवंविधभुजाम् । इत्यं चतुर्भुजकथनम्। तथा कर्पूरकुन्दोज्वलाम् । एतयोरुपमानेन श्वेतत्व - सौकुमार्य -महाद्यतादिगुणकथनम् । पुनरपि किंभूताम् ? उज्जंभाम्बुजपत्रकान्तनयनिस्त्रिग्ध-प्रभालोकिनीम् – उज्जृम्भं उन्निद्रं यद् अम्बुजं तस्य पत्रं दलं तद्वत् कान्ते नयने तयोः स्निग्धा अरुक्षा रक्तप्रभा कान्तिस्तदद्युक्तमालोकयन्तीत्येवंशीला सा तथोक्ता, ताम् ॥ ७ ॥

इदानीमुदात्तवचनप्रवाहजननं शिरोध्यानमाह-

ये त्वां पाण्डुरपुण्डरीकपटल ०॥८॥

अहो भारति ! बाग्देवते ! ये पुमांस इत्थंभूतां त्वां ध्यायन्ति अन्तर्देष्ट्या अवलोकयन्ति । किंभूताम् ? मूर्भि स्थिताम् , अमृतद्रवैः सुधावृष्टिभिः शिरोऽर्वाक् ध्याविनां ब्रह्मप्रदेशं सिञ्चन्तीं वर्षन्तीमिव । ननु किंरूपाऽस्तीत्याह – पाण्डुरपु-ण्डरीकपटलस्पष्टाभिरामप्रभाम् । अत्र पुण्डरीकशब्देन सामान्यपद्ममात्रमवगम्यते । अन्यथा पुण्डरीकस्य श्वेतत्वात् , पाण्डुरशब्दाधिकत्वम् । पाण्डुरं श्वेतवर्णं यत् पुण्डरीकपढलं तद्वत् । स्पष्टा अभिरामा च प्रभा यस्याः सा तथोक्ता, ताम् । तेषां

पुंसां मुखकमलकुहरात् भारतीसुरसिरत्क होल्लोलोर्म्मयः, अश्रान्तं सातत्येन प्रादुर्भवन्ति। भारत्येव नैर्मल्यात् अविच्छिन्नप्रवाहाच्च। सुरसिरद् भागीरथी, तस्याः कहोला असंख्योर्मयः, तद्व होलाः प्रतिवादिसंमोहकरा उर्मयो निरन्तरचचनो-त्किलकाः; किंभूताः? विकटस्फुटाक्षरपदाः विकटानि शब्दार्थालङ्कारयुतानि शक्तिव्युत्पत्तिसिहतानि गम्भीरप्रशस्तिसुन्दराणि वा, स्फुटानि झटित्यर्थप्रतिपादन-समर्थानि अक्षराणि पदानि यत्र तत् तथोक्ताः॥ ८॥

इदानीमङ्गनावस्यार्थं रक्तध्यानमाह -

ये सिन्दूरपरागपुञ्जिपिहितां ०॥९॥

ये मनुजाः, हंहो भगवति! आस्तां तावत् चिरकालम्, मुहूर्तमि त्वसेजसा भवत्या रक्ततेजःपुञ्जेन, इमां द्यां आकाशं सिन्दूरपरागपुञ्जपिहितामिव,
तथा इमां उवींमिप विलीनयावकरसप्रस्तारमग्नामिव पश्यन्ति। दिवं पृथ्वीमिप आरक्तभवसेजोभिरापूरितामिव विलोकयन्ति। एकोऽपि इवशब्दो डमरुककलिकावद् द्विधा भिद्यते। किंभूताः? अनन्यमनसः ध्यानाद् अचलितिचित्ताः। ननु
तेषां किं फलमित्याह – तेषामित्यादि। तेषां पुंसां ध्रुवं निश्चितं अनङ्गज्वरक्कान्ताः
स्मरज्वरतापोङ्कामिरताः कुरङ्गशावकदृशः तरुणहरिणलोचनाः अङ्गनाः स्नियः
वश्याः, तदनुशरणत्वात् तच्छरणा एव भवन्ति॥९॥

इदानीं श्रीजननं ध्यानविशेषमाह -

चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्गद्धरां ०॥ १०॥

अहो स्वामिनि ! ये मत्याः क्षणमात्रमप्येवंविधां भगवतीं त्वां चेतिस निश्चलीकृत्य ध्यायन्ति। किंभूताम् ? चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्गद्धराम् - चञ्चन्ति शोभ-मानानि हिरण्यमयानि कुण्डलाङ्गदानि तानि धारयसीति। तथा आबद्धकाञ्चीस्रजं धृतरसनाकलापाम्। किंभूते चेतिस ? तद्गते ध्याननिश्चले। ननु तेषां किं फलं स्यादित्याह – तेषां पुरुषाणां वेदमसु गृहेषु संपदोऽहरहः स्फारीभवन्ति। प्रतिदिनं वर्धमानाः, चिरं बहुकालात्, विश्वमात् त्वत्यसादादरेण स्थिरीभवन्ति। श्रियस्त-समादन्यत्र न गच्छन्तीत्यर्थः। तिर्हे स्वभावादेव निश्चला भविष्यन्ति। किंभूताः ? माद्यत्कुञ्जरकर्णतालतरलाः मत्तगजेन्द्रकर्णतालवत् चपला अपि। चञ्च इत्यादि-दण्डकधातुरनेकार्थत्वाद् धातूनां शोभार्थेऽपि। तथा च माधमहाकाब्ये – हेमच्छ-दच्छायचञ्चचिछ्वाग्रः॥ १०॥

इदानीं मुक्तिदं ध्यानमाह -

आर्भव्या शाशिखण्डमण्डितजटा ०॥११॥

हंहो भगवति ! स्वामिनि ! ये मानवा इत्थंरूपां भवतीं आर्भव्या अत्यादरेण ध्यायन्ति स्मरन्ति । कथंभूताम् ? शशिखण्डमण्डितजटाजूटां चन्द्राधीलंकृत- जटामुकुटाम्; तथा नृमुण्डस्रजं नरमुण्डमालाधराम्; बन्धूकप्रसवारुणाम्बरधरां वन्धूकजीवकुसुमारुणनिवसनपिहिताम्; तथा प्रेतासनाध्यासिनीं शवारूढाम्; तथा चतुर्भुजां बाहुचतुष्टयाङ्किताम्; तथा त्रिनयनां लोचनत्रिकविभूषिताम्; तथा आपीनतुङ्गस्तनीं पीवरोन्नतकुचाम्; तथा मध्ये विलग्नप्रदेशे, निम्नवलित्रया-ङ्किततनुं निम्नोदररेखात्रयाङ्कितशरीराम् । ननु तेषां किं फलं स्यादित्याह् — त्वद्रूपसंवित्तये त्वद्वृत्तोपन्यसं यत् त्वदीयं रूपं तस्य संवित्तः, विद लाभे इत्यस्य रूपम्, प्राप्तिस्तदर्थम् । प्रतिपादितरूपध्यानविशेषावाप्तपरमात्मशक्तिलक्षणदर्शनात् श्रीणकर्माणो मुक्तिमेव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः ॥ ११ ॥

इदानीं पूर्ववृत्तकथनेन देव्याः प्रसादफलसंपत्तिमाह – जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभृतां ०॥१२॥

हंहो भगवति! यत् पुरा श्रीवत्सराजः श्रीवत्सानां देशविशेषाणां राजा उदयनो नामा वसूव। ति अनवाप्तप्रतिष्ठो भविष्यतीत्याह – निःशेषावनिचक्र-वर्तिपदवीं रुब्ध्वा = निश्शेषावनी समस्तभूमौ चक्रवर्तिपदवीं सार्वभौमत्वं प्राप्य। ति प्रतापरिहतो भविष्यतीत्याह – प्रतापोन्नतः = प्रतापाग्निना भभीकृतश्रन्तः सर्वो-त्कृष्टः, अत एव विद्याधरवृन्दवन्दितपदः नमद्देवविशेषमण्डलमुकुटिकरणनिक-राऽलंकृतचरणारिवन्दः। ति पृरा एवंविधो भविष्यतीत्याह – अल्पपरिच्छदोऽपि प्रमुमश्रोत्साहशक्तित्रयहीनोऽपि। अनुचितिमदम्। तत् कस्य प्रभाव इत्याह – सोऽयं प्रसादोदयः = सोऽयं पूर्वोक्तः सार्वभौमादिरुदयस्तव प्रसादादजनिष्ट। ननु प्रसादः कथमभूत्? इत्याह – त्वच्चरणाम्बुजप्रणतिजः = तव चरणावेव सौकुमार्या-दारक्तत्वाच अम्बुजे तयोः प्रणतिभक्तिपूजाराधनाद्यपचारः तस्माजातः॥ १२॥

इदानीं परमेश्वर्याः पूजनात् फलविशेषमाह — चिष्ड त्वचरणाम्बुजार्चनकृते ०॥ १३॥

अहो चण्डि ! येषां पुरुषाणां हसाः, त्वचरणाम्बुजार्चनकृते – त्वत्पादपद्मपूजार्यम् , विल्वीदलोल्लुण्टनात् त्रुट्यत्कण्टककोटिमिः – विल्वीदलानां तरुविशेषपत्राणां जल्लुण्टनेन अवचयेन त्रुट्यन्तो विच्छिद्यमानाः कण्टककोटयस्ताभिः समं
परिचयं तत्पाटने नित्याभ्यासं न ययुः । अत्र कोटिशब्देन अग्रनसाः संख्या
वोच्यते । ते बुधा एवंविधः चक्रवर्तिचिह्ननिवहवाहिभिः कररुपलक्षिताः पृथ्वीभुजो भूपालाः कथमिव भवन्ति, अपि तु न कथिन्नत् । इवशब्दोऽत्र वाक्यालक्कारे । तथा किरातार्जुनीये –

'कथमिव तव सन्तिर्भवित्री सममृतुभिर्मुनिनावधीरितस्य' तान्येव सार्वभौमचिह्नान्याह – दण्डाङ्कुशचक्रचापकुलिशश्रीवत्समत्स्याङ्कितैरम्भो-जप्रभेश्व । तथा रघुकाव्ये- 'तै रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिद्धैः सम्बाजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम् ॥' १३॥ इदानीं चतुर्वर्णानां पूजाधिकारेण चिन्तितसिद्धिमाह – विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे ०॥ १४॥

अहो देवि त्रिपुरे! येषां ब्राह्मणादीनां चतुर्वर्णानाम्, मनः अन्तःकरणं चित्तम्, यां यां दुर्लभां सुलभां वा सिद्धिं प्रार्थयते अभिलपति। तिर्हि ते चलचित्ता भविष्यन्तीत्याह – स्थिरिधयां त्वद्भक्तिहृद्धमतीनाम्। ते विप्रादिवर्णाः, ध्रुवं निश्चितं तरसा वेगेन, तां तां पूर्वाभिलपितां अर्थसिद्धिं प्राप्नवन्ति लभन्ते । ननु अन्तरायाः कथं नोत्पद्यन्ते इत्याह – विद्गैः प्रत्यूहन्यूहैरविद्गीकृताः त्वत्प्रसादादनुपहताः। तमेव वर्णानुक्रममाह – विप्रा इत्यादि। विधिवत्पूजनविधौ विप्राः ब्राह्मणाः क्षीरेण, क्षोणीभुजः क्षत्रियाः आज्येन, वैश्या मधुना, तिदतरे शूद्रा ऐक्षवेण इक्षुरसेन च त्वां भवतीं संतर्णियत्वा। किंभूताम्? परां उत्कृष्टाम्, तथा परापरकलां परतः शिक्षम्॥ १४॥

इदानीं परमैश्वर्या अर्वाचीनपराचीनावस्थामाह -हाब्दानां जननी त्वमत्र भुवने ०॥१५॥

अहो जननि ! अर्वाचीने पदे अत्र भुवने त्रिजगति, शब्दजननी वाग्भव-बीजरूपत्वात् वाग्वादिनीतिरूपनाम पौराणिकैः त्वमुच्यसे । अथ पराचीनावस्था-माह – ध्रुवं निःसंदेहं स्वर्गादौ, केशव - वासवप्रभृतयोऽपि देवाः, त्वतः सकाशादु-त्पचन्ते । तथा कल्पान्ते प्रलये देवसंहारे, तेऽप्यमी स्वयंभूत्वेन सृष्टिकरणपालन-संहारकत्वेन सिद्धा ब्रह्मादयोऽपि, यत्र त्विय, विलीयन्ते विलयं गच्छन्ति । संहारं प्राप्नुवन्ति । सा त्वं एवंविधा काचिदविज्ञेयस्वरूपा शक्तिः परा उत्कृष्टा गीयसे मुनि-भिरुच्यसे । किंभूता ? अचिन्त्यरूपगह्ना अचिन्त्यं वाग्-मनसोरप्यचिन्तनीयत्वात्, चिन्तया दुर्विज्ञेयं यद्भूपं तेन गहना दुर्बोधा ॥ १५ ॥

इदानी जगन्मातुः सर्वगत्वं प्रतिपादयञ्चाह – देवानां त्रितयं त्रयी हुतभुजां ०॥ १६॥

देवानां हरि-हर-ब्रह्मरूपाणां त्रितयम्; तथा हुतभुजां गार्हपत्याहवनीय-दक्षिणाग्नीनां त्रितयम्; शक्तीनां ब्राह्मणी-वैष्णवी-माहेश्वरीणाम्, इष्या-ज्ञान - क्रियाणाम्, प्रभुमन्त्रोत्साहरूपाणां च त्रयम्; तथा त्रिस्वरा उदात्तानुदात्तसमाहार-रूपलक्षणाः, अकार-उकार-विन्दुरूपा वा तेषां त्रयम्; तथा त्रैलोक्यं त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम्, भेषजादित्वात् स्वार्थे यण्। मूलाधिष्ठानमणिपूरक इति एको लोकः, अनाहतनिरोधविशुद्धिरिति द्वितीयो लोकः, आज्ञास्पर्शत्रह्मस्थानमिति दृतीयो लोकः, एषां त्रयम्; तथा त्रिपदी गायत्री, गंगा, विष्णुपदत्रयं वा। आदि-कान्तं खादि-

दान्तं धादि - झान्तं सप्तदशिमरक्षरः पदं भवति । भूर्भुवःस्व रूपाणां त्रयम् । तथा त्रिपुष्करं त्रीणि पुष्कराणि हृदय - भूमध्य - शिरःपद्मानां त्रयम् , तीर्थविशेषो वा । इडा पिंगला सुषुम्णा वा तासां त्रयम् , त्रिब्रह्म वेदत्रयम् । हृद् - ब्योमद्वादशान्तः- ब्रह्मरन्ध्रान्तश्च । तथा वर्णत्रयः ब्राह्मणादयः । वाग्भव - कामराज - शक्तिबीजानि तेषां त्रयम् । अन्यदिप त्रिभुवने त्रिवर्गादिकम् — त्रिवर्गा धर्मार्थकामरूपाः । आदि- शब्देन रति - प्रीति - मनोभवाः । दृतित्रयम् , पीठत्रयम् , मन्त्रत्रयम् , वृक्षत्रयम् , समुद्रत्रयम् , ह्यानधारणासमाधित्रयम् , नादिनन्दुकलान्त्रयम् , इदय-मध्य-सन्ध्यात्रयम् , भुवनत्रयम् — इत्यादि अन्यदिप यत्रिधा नियमितं वस्तु च विद्यते तत् समस्तं ज्ञानादि भगवति त्रिपुरेति नाम अन्वेति अनुगच्छति । अन्वाकारो यावत्रीणि पुराणि भूर् भुवः स्वः , त्रीणि रूपाणि वाग्भव - कामराज - शक्तिबानि, हृद् - भूमध्य - शिरोरूपाणि वा यस्याः सा तथोक्ता । पूर्वं जग- जनिन त्रिधा स्थितं तदर्थं नाम । पश्चादेवादीनां पूर्वोपन्यस्तानां त्रितया - नीति भावः ॥ १६ ॥

इदानीं सारणमात्रेण विपदुत्तारमाह – लक्ष्मीं राजकुले जयां रणमुखे ०॥१७॥

एतेषु वक्ष्यमाणस्थानेषु मानवा विपदस्तरन्ति आपदो विलंघयन्ति । किं कृत्वा ? राजकुले राजभवने 'लक्ष्मीं' स्मृत्वा, तथा रणमुखे रणसंग्रामे संग्रामसंकटे 'जयां' नाम त्वाम्, तथा अध्वनि मार्गे 'क्षेमंकरीं' नाम त्वाम्, तिहं मार्गः सौम्यो भविष्यतीत्याह—कव्यादिद्वपसप्पभाजि=कव्यादा राक्षसाः द्विपाः वनकरिणः सप्पाः अजगरादयः तान् भजते तिस्मिन् इति, तथा कान्तारदुर्गे विपिनेऽपि, गिरौ पर्वतवलये 'शवरीं' नाम त्वाम्, भूत-प्रेत-पिशाच-जृंभकभये भूत-प्रेत-पिशाच-जृंभका देवयोनिविशेषाः तेभ्यस्त्रासे सित 'महाभरवीं' नाम त्वाम्, स्मृत्वा विचिन्त्य सर्वत्रापि योज्यम् । तथा व्यामोहे बुद्धिविश्चवे सित 'त्रिपुरां' नाम त्वाम्, तथा तोयविश्चवे 'तारां' नाम त्वाम् । एवं स्मृत्वा राजभुवनादिषु लक्ष्मीप्रभृतीनां त्वदङ्गानां अधिष्ठातृदेवीनां नाममात्रसरणेन विपदामपनयनमुचितम् ॥ १७ ॥ इदानीं परमेश्वर्याः प्रसिद्धानि कार्यारम्भसाधकानि नामान्याह कविः —

माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती ०॥ १८॥

मायादीनि नामानि प्रसिद्धानि स्थानिकयाचरितमिहमोद्भृतानि । तथा त्वं माया परमात्मनः सहचरीत्यसि । तथा कुण्डिलेनी अपवर्गदायिनी इत्यसि । तथा क्रिया सृष्टिपालनसंहाररूपा इत्यसि । तथा मधुमती या परमात्मनो ध्यानाग्निना प्रदग्धकर्मणो मुक्तिं प्रति जिगमिषोः संसारविषयभोगप्रदर्शिनी परमेश्वरविप्रल-मिभका त्वमसीत्यादिषुह्यम् । [अत्र प्रत्यन्तरे पुनरेतदिधकं पठ्यते – 'काली मातृणां मध्ये । अथवा मुहूर्तिनी काली कलाबहुमितत्वात् । मालिनी आगमभेदेन । मातङ्गी शिवागमभेदेन । विजवा जया तथैव । भगवती ज्ञानवती । मतान्तरे वा प्रसिद्धा कुब्जिका । देवी सर्वदेवेषु शक्तिरूपा । शिवा गौरी । शाम्भवी ब्राह्मी सरस्वती वा ।

शक्तिरूपं वदन्त्येके शिवरूपमथापरे । संयोगं च तयोरन्ये विवादा बहवो मताः ॥

शङ्करविक्षभा सर्वेषु रूपेषु भगवान् विमुक्तः (१)। त्रिनयना त्र्यक्षा। अथ त्रिमार्गा त्रिप्रकारा। वाग्वादिनी सर्वदेवेषु प्रोच्चारणीया। भैरवी भैरवरूपधारिणी दर्शनेन मतान्तरेण वा। हींकारी हींकारभावा। सा त्रिपुरा भक्तानां धर्मार्थकामान् पूरयतीति। परापरमयी वेदाङ्गप्रसिद्धा दर्शनभवा रम्या। माता जननी। कुमारी अपरिणीता त्वमिस। एतानि चतुर्विंशिति नामानि स्मृत्वा, तथा पूर्वोक्तनामानि स्मृत्वा विपदस्तरन्ति।

एते मन्त्रा मया प्रोक्ता आगमश्च स्वनामभिः । एतेषां स्मरणं कुर्वन्न कृच्छ्रेष्ववसीदति ॥']॥१८॥ इदानीं परमेश्वर्थ्या आगमोक्तनामान्याह – आ ई पछ्ठवितैः परस्परयुतैः ०॥१९॥

अहो भैरवपित ! मातः ! त्रिपुरे ! यानि तव अत्यन्तगुद्यानि अतिदुर्बोधानि नामानि वर्तन्ते। कैः ? अक्षरैः वर्णैः, किंभूतैः वर्णैः ? काद्यैः कृत्वा । किंभूतैः काद्यैः ? क्षान्तगतैः, स्वरादिभिः, अथ तैरक्षरैः, क्षान्तैः सस्वरैः, पुनः किंभूतैः ? आ ई प्छिवितैः परस्परयुतैः, परस्परगुंफितैः आ ई शब्दान्तयोजितैः । तद्यथा - अकाई. अखाई, अगाई इत्यादि अक्षाई यावत् । आकाई, आखाई, आगाई, आघाई इत्यादि आक्षाई यावत् । इकाई, इखाई, इगाई, इघाई इत्यादि इक्षाई यावत् इत्यादि षोडशस्वरैः आदिभूतैः काद्यैः क्षान्तगतैः अक्षरैर्नामानि पुनरावृत्त्योचारेण पष्टाचिकपञ्चशतानि भवन्ति । अथ क्षान्तैरक्षरैः सस्वरैः काद्यैः, यथा क का कि की कु कू कृ कृ क्रु के के को को कं कः । एवं सस्वरककादीनि क्षान्तानि यावत्। यथा ककाई, कलाई, कगाई, कघाई इत्यादि कक्षाई यावत् । काकाई, काखाई, कागाई, काघाई इत्यादि काक्षाई यावत् । किकाई, किखाई, किगाई, किघाई इत्यादि किक्षाई यावत् । कीकाई, कीखाई, कीगाई, कीघाई इत्यादि कीक्षाई यावत् । एभिः प्रकारैः षोडशस्त्ररैः परस्परयुतैस्तैरक्षरैरावृत्त्या एकोन-विंदातिसहस्राणि पटूराताऽधिकानि अभियुक्तैर्गणनया ज्ञातन्यानि। षोडश्रिः पंच-त्रिंशता गुणने ५६०, तेषामपि पंचित्रंशता गुणने १९६००, पश्चात् ५६० मीलने २०१६०, एकाराशौ विंशतिसहस्राणि पष्टाधिकशतोत्तराणि भवन्तीत्यत्र । अत एवोक्तं विंशतिसहस्रेभ्यः परेभ्योऽधिकेभ्य इत्यर्थः।

पुनरेतेषामुत्तरपद्वे दीर्घैः स्वरैरष्टिमः क्षकारात्प्रतिलोमैः वणैः लकारान्तैरष्टिभिः 'क्षळहसपद्मावल'रूपैः कियन्त्येव नामानि किथतानि । यथा आक्षाई ईक्षाई ऊक्षाई ऋक्षाई लक्षाई ऐक्षाई औक्षाई अःक्षाई इत्यष्टौ । आळाई ईळाई ऊळाई ऋळाई ल्रुळाई ऐळाई औळाई अःळाई इत्यष्टौ । आहाई ईहाई ऊहाई ऋहाई लृहाई ऐहाई औहाई अःहाई इत्यष्टौ । आसाई ईसाई ऊसाई ऋसाई ॡसाई ऐसाई औपाई अःमाई इत्यष्टौ । आघाई ईघाई ऊचाई ऋघाई ल्रुचाई ऐचाई औधाई अःचाई इत्यष्टौ । आवाई ईवाई उत्ताई ऋचाई ल्वाई ऐवाई औवाई अःवाई इत्यष्टौ । आवाई ईवाई उत्ताई एलाई औलाई अःवाई इत्यष्टौ । आवाई ईवाई उत्ताई ऐलाई औलाई अःलाई इत्यष्टौ । अवाई ईवाई उत्ताई ऐलाई औलाई अःलाई इत्यष्टौ । अवाई ईलाई उत्ताई ऋवाई एलाई औलाई अःलाई इत्यष्टौ । ८ ॥ एवम-ष्टाष्टकविधानेन चतुःषष्टि नामानि एषा समूला विद्यति । एभ्यस्तव गुह्यनामभ्यः युगपन्नमस्कारो भवतु ॥ १९ ॥

इदानीं सामान्यविशेषक्रमोत्क्रमप्रकारेण बहुप्रकारं मन्त्रोद्धारमाह – बोद्धव्या निपुणं बुधैः स्तुतिरियं ०॥ २०॥

बुधैविंद्विद्धः त्रिपुरेति नाम्न्या भारत्याः सरस्वत्याः इयं स्तुतिर्रुघुस्तवरूपा निपुणं अन्तर्दृष्टिकरणेन बोद्धव्या अवगन्तव्या । किं कृत्वा ? तद्गतं तदेकायं मनः कृत्वा चित्तं विधाय बोद्धव्या । केन ? अनन्यमनसा स्थिरचित्तेन । तदेवाह — यत्रेत्यादि । यत्राद्ये प्रथमे वृत्ते तत्पादसंख्याक्षरैः एक - द्वि - त्रिपदक्रमेण मन्त्रोद्धा-रिविधः स्मृतः । प्रथमे पदे प्रथमपदं ऐकारः, द्वितीये द्वितीयपदं क्लींकारः, तथा वृतीयपदे तृतीयपदं क्लींकारः । तथा विशेषसिहतः इन्द्रायुधप्रभं ध्यानं ललाटमध्ये, शुक्कज्योतिध्यानं शिरसि, सूर्यप्रभातुल्यं ध्यानं हृदये, पूर्वप्रतिपादितमेव । तथा सत्सम्प्रदायान्वितः कचित् सकार - हकार - रेफयुतः, क्रचिद् एकाक्षरः, क्रचित् सव्यञ्जनः, क्रचित् कृटस्थः, क्रचिद्कृटस्थः, क्रचित् पृथक्, क्रचिद्पृथक् , क्रचित् क्रमस्थः, क्रचिद् व्युत्क्रमस्थः । एवंप्रकारेण सम्प्रदायान्वितः । तथा चोक्तम् — उत्तरषट्केऽपि —

जीवासनगतं प्राणं कूटं माहेश्वरं पुनः । इति ।

जीवः सकारः, प्राणो हकारः । आसनं कचिदधसाद्भवति, कचिदुपरिष्टा-दपि स्यात् । तथा

कूटं तु मध्यमं शृङ्गं शक्तिबीजसमन्वितम्।

तेन कामराजस्य सकारपूर्वकत्वं सिद्धम् । तदित्थ बुद्धारे यादृशा वर्णाः सिद्धास्तादृशा एव एते वर्णा विपर्यस्ताः बोद्धव्याः । अत उद्धारे हि बीजाक्षरपूजा-विधानेन ध्यान - लिपि - बिम्बस्य प्राधान्यम् । जपाभ्यासेन तदुद्धारस्तदिदं सारस्व-

तम् । तथा आक्षाई आळाई आहाई आसाई आषाई आशाई आलाई आवाई स्वतः सिद्धमेवेति लिपिस्थम् ।

उपरिस्थं यत् स्तोत्रस्य, तथा उच्चरतामधः । अधःस्थमक्षरं यत् स्यात्, तत् स्यादुपरि जल्पताम् ॥ इति ॥

[ प्रत्यन्तरेऽत्र कियानधिकः पाठ उपलभ्यते। यथा — 'सत्संप्रदायान्वित इति त्रिपुराशब्देन समस्तवाङ्मय - चराचरजगत् - त्रिभुवनोत्पत्तिः एकाराक्षररूपा, क्षेत्रं त्रिरेखामयी योनिरभिधीयते। तथा च 'एषाऽसौ त्रिपुरा' इति जल्पता एकारो योन्या-कारत्वेन दर्शितः। तदेषां देवानां त्रितयमित्यादिना ध्यानेन पूजनीया। श्रीखण्ड-रसादिना यथावदभिलिख्य उपासनीया बोद्धव्या। इत्येष एव उपासनाविधिः।

अथ प्रकारान्तरम् - अष्टदलपद्ममालिख्य कर्णिकायां देवी, पत्रेषु अष्टवर्गा मातृका, तस्थामेवाष्टौ लोकपालाः, अष्टौ दिद्यः, अष्टौ नागकुलानि, आणिमाद्यष्ट-कम्, विद्याष्टकम्, कामाष्टकम्, सिद्धाष्टकम्, पीठाष्टकम्, योगिन्यष्टकम्, भैरवाष्टकम् , क्षेत्रपालाष्टकम् , समयाष्टकम् , धर्माष्टकम् , योगाष्टकम् , पूजाष्टकम् , यत्किंचिद् अष्टकं तत्सर्वं मातृकाष्टकवर्गकण्ठलग्नसंलीनं ज्ञातव्यम् । इति । इष्टा-र्थिनः कामार्थिनः कवित्वार्थिनः पूजयेयुः । सौभाग्वविभ्नमोर्जितराज्येश्वर्यार्थिनस्तु कर्णिकायां परस्परसंबन्धोद्गन्थिस्थितयोनिद्वयकोणान्तराले योनिपतितरेखात्रय-निर्मितोर्द्धमुखतृतीययोनिसंस्थाने क्रमेण नवयोनिचक्रमालिख्य, यथापूर्वमध्ययो-न्यन्तरालभूमौ 'परेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः । अपरेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः। परा-परेभ्यो गुरुपदेभ्यो नमः ।' इति गुरुपङ्किं प्रपूज्य, योनिमध्ये उड्डीयाणम्, दक्षिणकोणे जालन्धरम् , वामकोणे पूर्णगिरिपीठम् , पश्चिमकोणे कामरूपपीठम् -इति पीठचतुष्टयं संपूज्य, मध्ये ह्सौरिति सदाशिवमभ्यच्यं, देवीं धर्म-ज्ञान-वैराग्य - ऐश्वर्य - वरदां इति पञ्चकं देव्या मूर्घ्नि पादावधिं विन्यस्य पूजयित्वा 'हद-याय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वोषद्, कवचाय हुं, नेत्रत्रयाय वषट्, अस्त्राय फट्।' इति पडङ्गान्यङ्गेषु विन्यस्य पूजयित्वा, एतान्येव योगाङ्गानि देव्याः सन्निधौ बहिः पूर्वादितः अस्त्रं कोणेषु नेत्रमग्रतः पूजयेत्। ततो 'द्राँ द्रौँ क्वाँ ब्लूँ सः' - इति 'शोषण - मोहन - सन्दीपन - उन्मादन - तापनम्' इति बाणपञ्चकम्, मध्यम-पश्चिमयोन्यन्तरालभूमौ पूजियत्वा, ततो भगा सुभगा भगमालिनी भग-सर्पिणी – इति पूर्वादियोनिचतुष्के, अनङ्गा अनङ्गकुसुमा अनङ्गमेखला अनङ्ग-मद्ना - इति आग्नेयादिचतुष्के, ऐँकारं प्रणवं कृत्वा, नमोऽन्तं प्रपूज्य, योनिमुद्रां दर्शयित्वा, बहिः पत्रेषु पूजयेत् ।

यदि वा समस्तजनप्रसिद्धक्रमायातमार्गेण ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुण्डा चण्डिका । इति । असिताङ्गो रुरुश्चण्डः क्रोधोन्मस्थ भैरवः । कपालभीषणश्चैव संहारश्चाष्टमः स्मृतः ॥ इति द्वौ द्वौ एकत्र पत्रे संपूजयेदिति ॥ २० ॥ ] इदानीं एतत्सोत्रस्य पाठमात्रे माहात्म्यमाह – सावद्यं निरवद्यमस्तु यदि वा ० ॥ २१ ॥

17

यतो यस्यास्ति भक्तिस्त्वयि संचित्यापि लघुत्वमात्मिन हढं संजायमानं हरात्, एतत् स्तोत्रं सावद्यं दूष्यं निरवद्यमदूष्यं वा अस्तु । अनया दृष्यादृष्यस्य स्तवस्य चिन्तया वा किं कार्यं न किमपीत्यर्थः । अहो विश्वस्वामिनि ! यस्य कस्यापि जनस्य त्वयि विषये भक्तिरस्ति परमभावो विद्यते, स यतो निश्चितमिदं पूर्वोपन्यसं पाठमात्रेणोच्चारयिष्यति । पूजाध्यानादिकिया तावत् परतोऽस्तु । तस्यापि चिन्तितार्थ-पात्तिभविष्यतीत्यर्थः । इदानीं कविः स्वभणितं हष्टान्तोपन्यासेन हढयति – यस्मात् कारणात् ध्रुवं निश्चितं मया मूर्खेणापि, एतेन अवोद्धव्यकथनम्, मया स्तवनिमदं गुम्फितम् । ति सुवोधं भविष्यतीत्याह – त्वद्भकत्या मुखरीकृतेन, किं कृत्वा ? हठात् बलात्कारेण संजायमानं विस्फुरद् आत्मिन विषये हढं दुर्निवारं लघुत्वं सारस्वतं रफुरितं सिञ्चन्त्य इति ॥ २१॥

॥ इति लध्वाचार्यविरचितस्य लघुस्तवस्य पञ्जिका संपूर्णा ॥

अत्र लघुस्तवे २१ काव्यानि तेषां मन्त्रविधानं लिख्यते । ॥ ॐ ऐँ हाँ हीँ हूँ नमः॥

ऐंद्रस्थेव० ॥१॥ अस्य मन्त्रः 'श्रीं क्षीं ईश्वर्ये नमः' त्रिकालजापात् प्रभूता । या मात्रा० ॥२॥ 'श्री वाङ्मय्ये नमः' त्रिकालजापात् पठनसिद्धिर्भवति । दृष्ट्वा संभ्रम०॥३॥ \*\* स्थैं वः क्रीं नमः' त्रिकालजापात् जगद्वस्यं' भवति ।

यन्नित्ये तव०॥४॥ 'जै वः सरखत्ये नमः' पाठमन्त्रोऽयम् । यत्सद्यो वचसां०॥५॥ 'योगिन्ये नमः' सर्वापदाहरणम् । एकैकं तव०॥६॥ 'जै धारकस्य सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा' सौभाग्यमन्त्रः। वामे पुस्तक०॥७॥ 'धरण्ये नमः सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा।' विशेष-सौभाग्यमन्त्रः।

ये त्वां पाण्डुर०॥८॥ 'एँ क्कीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा।' जापात् धनवान् भवति ।

ये सिन्दूर०॥९॥ 'जै हाँ हीँ हैं। पुत्रं कुरु कुरु स्वाहा।' त्रिकालजापात् पुत्रप्राप्तिभेवति। चंचत्कांचन०॥ १०॥ 'हैं हीं हीं महालक्ष्म्ये नमः, जयं कुरु कुरु स्वाहा त्रिकालजापात् सर्वत्र जयो भवति।

आर्भट्या॰ ॥ ११॥ 'ऐं क्वीं नमः' त्रिकालजापात् कर्मक्षयो भवति; अशुभात् शुभं भवति ।

जातोऽप्यल्प० ॥ १२ ॥ 'ब्लूं द्वीं नमः' त्रिकालजापात् राज्यप्राप्तिर्भवति । चंडि त्यश्चरणां० ॥ १३ ॥ 'ह्सौँ नमः' त्रिकालजापात् महाराजाधिराजत्वं भवति ।

विप्राः श्लोणि॰ ॥ १४ ॥ 'चँ वाङ्मय्यै नमः' त्रिकालजापात् सर्वसमीहित-सिद्धिर्भवति ।

शब्दानां जननी ।। १५॥ 'जै श्राँ भारत्ये नमः' वचनसिद्धिर्भवति । देवानां त्रितयं ।। १६॥ 'जै सरस्वत्ये नमः' जापात् विद्याप्राप्तिमन्त्रः । लक्ष्मीं राजकुले ।। १७॥ 'जै हीं श्राँ शारदाये नमः' चतुर्दशविद्याप्राप्तिः । माया कुंण्डलिनी ।। १८॥ 'जै हंसवाहिन्ये नमः' शारदा वरं ददाति ।

आ ई पह्नवितै० ॥ १९ ॥ 'उँ जगन्मात्रे नमः' त्रिकालजापात् शारदा संतोषवती भवति ।

बोद्धव्या निपुणं०॥२०॥ 'हैं भगवत्यै महावीर्यायै नमः, धारकस्य पुत्रवृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा' त्रिकालजापात् परिवारवृद्धिः ।

सावद्यं निरवद्य ।। २१॥ 'चै ऐं चै ऐं क्वाँ लक्ष्मीं कुरु कुरु स्वाहा' त्रिकाल-जापात् धनाढ्यता भवति ।

॥ इति लध्वाचार्यविरचित-श्रीत्रिपुरास्तोत्रमग्रविधानं संपूर्णम् ॥

॥ श्रीलघुस्तवस्तोत्रस्य सिद्धसारस्वत ऋषिः, त्रिपुरभैरवी देवता, शार्दूल-विक्रीडितच्छन्दः, भुक्तिमुक्त्यर्थे विनियोगः॥



# राजस्थान पुरातन यन्थमाला

णतावशीनअतिपातके सम्तिव्याक्नेवितमा ग्राष्णणत्य विभात मिन्न प्रपादियेयं ने तत्वे समी विष्य विश्व मिन्न मुम्न मि काण प्रट्राक्षण देले हामो एक्स लिमात कि घर मदी प्रपाद विवयं मिन्स में अभिनेव प्रमास के विभाग मिन्न मिन्न मिन्न सम्प्रोणियण व्यक्तिमात के घरमहीये विभाग के कर्त्य मिन्न प्रपाद प्रदेव में ने स्पर्याणिय प्रपाद के मिन्न मिन्न तिमहीतिविद्या मिन्न में मिन्न प्रपाद मिन्न प्रपाद मिन्न में स्पिति हिन्दे मिन्न मिन्न प्रपाद मिन्न मिन्न प्रपाद मिन्न मिन्

मातझीस्तोत्र की पुरातन आद्रशभूत प्रतिकी प्रतिकृति



#### उमासहाचार्यविरचितं

### मातङ्गी स्तोत्रम्।

蛎

॥ ॐ क्लीं मातज्ञये नमः॥

मातङ्गीं नवयावकाईचरणां प्रोह्णासिकृष्णांशुकां वीणोह्णासिकरां समुन्नतकुचां मुक्ताप्रवालावलीम् । हृद्याङ्गीं सितशङ्ककुण्डलधरां विम्वाधरां सुस्मितां आकीर्णालकवेणिमज्जनयनां ध्यायेत् शुक-स्यामलाम् ॥ १ ॥

कलाधीशोत्तंसां करकलितवीणाहितरसां कलिन्दापत्याभां कलितहृदयारक्तवसनाम् । पुराणीं कल्याणीं पुरमथनपुण्योदयकलां अधीराक्षीमेनामवद्वतटसन्नद्धकवरीम् ॥ २ ॥

करोदखद्वीणं कनकदलताडङ्कानिहितं स्तनाभ्यामानम्नं तरुणमिहिरारक्तवसनम् । महः कल्याणं तन्मधुमदभराताम्रनयनं तमालश्यामं नः स्तबकयतु सौख्यानि सततम् ॥ ३॥

कराख्रितविपश्चिकां कलितचन्द्रचूडामणिं कपोलविलसन्महःकनकपत्रताडङ्किनीम् । तपःकलमधीशितस्तरुणभानुरक्ताम्बरां तमालदलमेचकां तरललोचनामाश्रये ॥ ४॥

कस्तूरीरचिताभिरामतिलका कल्याणताडङ्किनी बाला शीतमयूखशोणवसना प्रालम्बिधम्मिलका। हारोदञ्जितपीवरस्तनतटा हालामदोल्लासिनी स्यामा काचन कामिनी विजयते चञ्चद्विपश्चीकरा॥ ५॥

माता मरकतश्यामा, मातङ्गी मृदुभाषिणी । कटाक्षये तु कल्याणी कदम्बवनवासिनी ॥ ६ ॥

श्टङ्गे सुमेरोः सहचारिणीभिर्गायन्ति मातङ्गि तवावदानम् । आमोदिनीमागलमापिवन्तः कादम्बरीमम्बरवासिनस्ते ॥ ७॥ एकेन चापमपरेण करेण बाणा-नन्येन पाशमितरेण श्रणिं दधाना । आनन्दकन्दिलतिवद्धमबालवल्ली संविन्मयी स्फुरतु काचन देवता मे ॥ ८॥

गजदानकरुङ्किकण्ठमूला कबरीवेष्टनकाङ्कणीयगुञ्जा । कुरुताद् दुरिताद् विमोक्षणं मे कुहुना भिछकुदुम्बिनी भवानी॥ ९॥

पणी मृणालसगुणं दधतीक्षुचापं पृष्ठे लसत्कनककेतकबाणकोशौ । अङ्गे प्रवालकवचं वनवासिनी सा पञ्चाननं मृगयते कदलीवनान्ते ॥ १० ॥

> वामे विस्तृतिशालिनि स्तनतटे विन्यस्य वीणामुखं तन्त्रीं तारविराविणीमसकलैरास्फालयन्ती नखैः। अर्द्धोन्मीलद्पाङ्गदिश्चवलितग्रीत्रं मुखं विश्वती माया काचन मोहिनी विजयते मातङ्गकन्यामयी॥ ११॥

प्रतिक्षणपयोधर-प्रविलसद्विपश्चीगुण-प्रसारि करपंकजं बलभिदश्मपुञ्जोपमम् । कदम्बवनमालिकाशशिकलासमुद्धासितं मतङ्गकुलमण्डनं मनसि मे महो जृम्भताम् ॥ १२ ॥

लाक्षालोहितपादपङ्कजदलामापीनतुङ्गस्तर्नी

कर्पूरोज्ज्वलचारुशङ्खवलयां काश्मीरपत्राङ्कराम् ।

तन्त्रीताडनपाटलाङ्गलिदलां वन्दामहे मातरम्

मातङ्गीं मदमन्थरां मरकतश्यामां मनोहारिणीम् ॥ १३ ॥

स्रतं केशरदामभिर्वलयितं धम्मिल्लमाविश्वती तालीपत्रपुटान्तरैः सुघटितैस्ताडङ्किनी मौक्तिकैः । मूले कल्पतरोर्मदस्खलितदृग् दृष्टचैव संमोहिनी काचिद् गायनदेवता विजयते वीणावती वासना ॥ १४ ॥ यत् पट्पत्रं कमलमुदितं तस्य यत्कणिंकान्तर् ज्योतिस्तस्याप्युदरकुहरे यत्तदोङ्कारपीठम् । तस्याप्यन्तः स्तनभरनतां कुण्डलीति प्रसिद्धां क्यामाकारां सकलजननीं सन्ततं भावयामि ॥ १५ ॥

निश्च निश्च बलिमस्य भुक्तरोषेण दत्त्वा मनु मनु गणनातो मन्त्रजापं वितन्वन् । भवति नृपतिपूज्यो योषितां प्रीतिपात्रं त्रजति च पुनरन्ते शाश्वतीं मूर्तिमाद्याम् ॥ १६ ॥

कासारन्ति पयोधयो विषधराः कर्पूरहारन्ति च श्रीखण्डन्ति दवानला वनगजाः सारङ्गशावन्ति च । दासन्त्यद्भुतशात्रवाः किमपरं पुष्यन्ति वज्राण्यपि श्रीदामोदरसोदरे भगवति ! त्वत्पादनिष्ठात्मनाम् ॥ १७ ॥

कुवलयनिभा कौशेयार्द्धोरुका मुकुटोज्ज्वला हलमुशलिनी सद्धक्तेभ्यो वराभयदायिनी । कपिलनयना मध्येक्षामा कठोरघनसानी जयति जगतां मातः! सा ते वराहमुखी तनुः॥ १८॥

अमृतमहोद्धिमध्ये रत्नद्वीपे सकल्पवृक्षवने । नवमणिमण्डपमध्ये मणिमयसिंहासनस्योर्द्धम् ॥ १९ ॥

मातङ्गीं भूषिताङ्गीं मधुमदमुदितां घूर्णमाणाक्षियुग्माम् स्विद्यद्वक्त्रां कदम्बप्रसवपरिलसद्वेणिकामात्त्वीणाम् । विम्बोष्ठीं रक्तवस्त्रां मृगमदितलकामिन्दुलेखावतंसाम् कर्णोद्यच्छङ्खपत्रां कठिनकुचभराकान्तकान्तावलमाम् ॥ २०॥

उन्मीलद्यौवनाढ्यां निविडमदभरोद्वेगलीलावकाशाम् रक्षप्रैवेयहाराङ्गदकटककटीस्त्रमञ्जीरभूषाम् । आनीयार्थानभीष्टान् स्मितमधुरदृशा साधकं तर्पयन्तीं ध्यायेद् देवीं शुकाभां शुकमिललकलारूपमस्याश्च पार्श्वे ॥ २१॥

अमृतोदिधमध्येऽत्र रत्नद्वीपे मनोरमे । कदम्बिब्दिनिलये कल्पवृक्षोपशोभिते ॥ २२ ॥

तस्य मध्ये सुखास्तीर्णे रत्नसिंहासने शुभे । त्रिकोणकर्णिकामध्ये तद्वहिः पश्चपत्रकम् ॥ २३ ॥

अष्टपत्रं महापद्मं केसराड्यं सकर्णिकम्। तत्पार्श्वेऽष्टदलं प्रोक्तं चतुःपत्रं पुनः प्रिये ॥ २४ ॥ चतुरसं च तद्वाह्ये एवं देव्यासनं भवेत । तस्य मध्ये सुखासीनां स्यामवर्णा शुचिस्मिताम् ॥ २५ ॥ कदम्बमालापरितः प्रान्तबद्धशिरोरुहाम्। प्रालम्बालकसंयुक्तां चन्द्रलेखावतंसकाम् ॥ २६ ॥ ललाटतिलकोपेतां ईषत्प्रहसिताननाम् । किञ्चित्स्वेदाम्बरचितललाटफलकोज्ज्वलाम् ॥ २७॥ त्रिवलीतरङ्गमध्यस्थरोमराजिविराजिताम्। सर्वोळङ्कारसंयुक्तां सर्वाभरणभूषणाम् ॥ २८॥ नृपुरै रलखचितैः कटिसूत्रैरलङ्कताम्। वलये रत्नरचितैः केयूरैर्मणिभूषणैः ॥ २९॥ भूषितां द्विभुजां वालां मदाघूणिंतलोचनाम्। वादयन्तीं सदा वीणां शङ्ककुण्डलभूषणाम् ॥ ३०॥ प्रालम्बिकणीभरणां कर्णोत्तंसविराजिताम । यीवनोन्मादिनीं वीरां रक्तांशकपरियहाम् ॥ ३१॥ तमालनीलां तरुणीं मदमत्तां मतङ्गिनीम् । चतुःपष्टिकलारूपां पार्श्वस्थशुकसारिकाम् ॥ ३२ ॥ मातक्रेशीं महादेवीं निःश्वस्थैनान्तरात्मना । सूर्यकोटिप्रतीकाञ्चां जपाकुसुमसन्निभाम् ॥ ३३॥ अथवा पीतवर्णां च इयामामेवापरां श्रये। निष्पापस्य मनुष्यस्य किं न सिद्ध्यति भूतले ॥ ३४ ॥ कामवच्चरते भूमी साक्षाद् वैश्रवणायते। गद्यपद्यमयी वाणी तस्य वक्त्राद् विनिर्गता ॥ ३५॥ भैरवी त्रिपुरा लक्ष्मीर्वाणी मातङ्गिनीति च। पर्यायवाचका ह्येते सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ ३६ ॥ त्रिक-पञ्चकाष्ट्रयुगलं षोडदाकोष्ठाष्टकं चतुःपष्टौ । ध्यात्वाऽङ्गदेवतानां देव्याः परितो यजेत भावेन ॥ ३७ ॥

मातङ्गि ! मातरीशे ! मधुमथनाराधिते ! महामाये !। मोहिनि ! मोहप्रमिथिनि ! मन्मथमथनप्रिये नमस्तेऽस्तु ॥ ३८ ॥ स्तुतिषु तव देवि ! विधिरिप विहितमतिभवति [चा]प्यविहितमतिः । यद्यपि भक्तिर्मामपि भवतीं स्तोतुं विलोभयति ॥ ३९॥ यतिजनहृदयावासे ! वासववन्द्ये वराङ्गि मातङ्गि !। बीणाबाद्यविनोद्यैर्नारदगीते ! नमो देवि ! ॥ ४० ॥ देवि ! प्रसीद सुन्दरि पीनस्तनि कम्बुकण्ठि धनकेशि !। इयामाङ्गि विद्वमोष्ठि स्मितमुखि मुग्धाक्षि मौक्तिकाभरणे !।। ४१॥ भरणे त्रिविष्टपस्य प्रभविस तत एव भैरवी त्वमिस । त्वद्भक्तिलन्धविभवो भवति ध्रुद्रोऽपि भुवनपतिः॥ ४२॥ पतितः क्रपणो मुकोऽप्यम्व ! भवत्याः प्रसादलेशेन । पूज्यः सुभगो वागमी भवति जडश्चापि सर्वज्ञः॥ ४३॥ ज्ञानात्मके जगन्मयि निरञ्जने नित्यशुद्धपदे !। निर्वाणरूपिण परे त्रिपुरे ! शरणं प्रपन्नस्त्वाम् ॥ ४४ ॥ DWILL त्वां मनसि क्षणमपि यो ध्यायति मुक्तावृतां स्यामाम् । तस्य जगत्रितयेऽस्मिन् कास्ता या न स्त्रियः साध्याः ॥ ४५ ॥ साध्याक्षरगर्भितपञ्चनवत्यक्षरात्मिके जगन्मातः !। भगवति मातङ्गेश्वरि ! नमोऽस्तु तुभ्यं महादेवि ! ॥ ४६ ॥ विद्याधरसुरिकन्नरगुह्यकगन्धर्वसिद्धयक्षवरैः। 🎟 आराधिते ! नमस्तेऽस्तु प्रसीद कृपयैव मातङ्गि ! ॥ ४७ ॥ 💎 🕬

मातङ्गीस्तुतिरियमन्वहं प्रजप्ता
जन्तूनां वितरित कौशलं कियासु ।
वाग्मित्वं श्रियमधिकां च मानशक्तिम्
सौभाग्यं नृपितिभिर्यनीयतां स याति ॥ ४८ ॥
मातङ्गीमनुदिनमेवमर्चयन्तः
श्रीमन्तः सुभगतराः कवित्वभाजः ।
प्राप्यान्ते सकलसमीहितार्थवर्गं
देहान्ते विमलतरं विशन्ति धाम ॥ ४९ ॥

अवदुतटघटितचोर्छी ताडितताडी पलाशताडङ्काम् । वीणावादनवेलाकम्पितशिरसं नमामि मातङ्गीम् ॥ ५०॥ वि॰ भा॰ ६ वीणावादनिरतं तदलाबुस्थगितवामकृतकुचम् ।
स्यामलकोमलगात्रं पाटलनयनं परं भजे धाम ॥ ५१ ॥
अङ्कितपाणिचतुष्टयमङ्कुशपाशेक्षुपुष्पचापशरैः ।
शङ्करजीवितमित्रं पङ्कजनयनं परं भजे धाम ॥ ५२ ॥
करकिलकनकवीणालाबुककदलीकृतैककुचकमला ।
जयित जगदेकमाता मातङ्गी मङ्गलायतना ॥ ५३ ॥
अङ्गलालितमनङ्गविद्विषस्तुङ्गपीनकुचभारभङ्करम् ।
स्यामलं शित्रोनिभाननं भजे कोमलं कुटिलकुन्तलं महः ॥ ५४ ॥
वीणावाद्यविनोदगीतिनिरतां लीलाशुकोल्लासिनीं
विम्बोधीं नवयावकार्द्रचरणामाकीर्णकेशालकाम् ।
स्याङ्गीं सितशङ्ककुण्डलधरालङ्कारवेषोज्ज्वलां

वेणीमूलविराजितेन्दुशकलां वीणानिनादिष्रयाम् , क्षोणीपालसुरेन्द्रपञ्चगगणैराराधितांहिद्वयाम् । एणीचञ्चललोचनां सुवदनां वाणीं पुराणोज्ज्वलाम् , श्रोणीभारभरालसामनिमिषां पश्यामि विश्वेश्वरीम् ॥ ५६ ॥

मातर्झीं प्रणतोऽस्मि सुस्मितसुखीं देवीं शुकस्यामलाम् ॥ ५५ ॥

कुचकलशनिषण्णकेलिवीणाम् कलमधुरध्वनिकंपितोत्तमाङ्गीम् ।

मरकतमणिभङ्गमेचकाभाम् मदनविरोधिमनस्विनीमुपासे ॥ ५७ ॥

ताडीदलोल्लितकोमलकर्णपालीम् केशावलीकिलितदीर्घमुनीलवेणीम् ।

वश्लोजपीठनिहितोज्ज्वलनादवीणाम् वाणीं नमामि मदिरारुणनेत्रयुग्माम्॥ ५८॥

यामामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणीम् विद्यति यां श्रुतिरहस्यविदो गृणन्ति ।

तामर्द्रपल्लवितशंकररूपमुद्राम् देवीमनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये ॥ ५९ ॥

यः स्फाटिकाक्षवरपुस्तककुण्डिकाढ्याम्
व्याख्यासमुद्यतकरां शरिद्नुशुश्वाम् ।
पद्मासनां च हृदये भवतीमुपास्ते
मातः ! स विश्वकवितार्किकचक्रवर्ती ॥ ६० ॥
बहीवतंसघनवन्धुरकेशपाशाम्
गुञ्जावलीकृतघनस्तनहारशोभाम् ।
स्यामां प्रवालवसनां शरचापहस्ताम्
तामेव नौमि श्रवरीं श्रवरस्य नाथाम् ॥ ६१ ॥

अज्ञातसम्भवमनाकिलतान्ववायम्
मिश्चं कपालिनमवाससमद्वितीयम् ।
पूर्वं करग्रहणमङ्गलतो भवत्याः
शम्भुः क एव बुबुधे गिरिराजकन्ये ! ॥ ६२ ॥

चर्माम्बरं च शवभस्मविलेपनं च भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूमौ। वेतालसंहतिपरिग्रहतां च शम्भोः शोभां वहन्ति गिरिजे! तव साहचर्यात्॥ ६३॥

गर्छे गुञ्जाबीजाविलमिप च कर्णे शिखिशिखाम् शिरो रङ्गे नृत्यत्कनककदलीमञ्जलदलम् । धनुर्वामे चांसे शरमपरपाणौ च दधतीम् नितम्बे बर्हालीं कुटिलकबरीं सिद्धशबरीम् ॥ ६४॥

लसद्गुञ्जापुञ्जाभरणिकरणारक्तनयनाम् जपाकर्णाभूषां शिखिवरकलापाम्बरवतीम् । नदिज्ज्ञिल्लीयनतरुदलैः संपरिवृताम् नमामि वामोरुं कुटिलकवरीं सिद्धशबरीम् ॥ ६५ ॥

अपर्णाहोपर्णा सिरसकदलीसंभवमलम् भवं जेतुं प्रौढिं किल मनसि बाला विद्धती । नदिश्वलीपलीवनतरुषु हलीसकरुचि-र्लसत्पलीभिली करकलितभली विजयते ॥ ६६॥

धनिनामविनाभवन्मदानाम्, भवनद्वारि दुराशया शयानाम्। अवस्रोकय मामगेनद्रकन्ये! करुणाकन्दलितैः कटाक्षमोक्षैः॥ ६७॥

> कुवलयदलनीलं वर्वरस्तिग्धकेशम् पृथुतरकुचभाराक्रान्तकान्तावलग्नम् । किमिति बहुभिरुक्तैस्त्वत्स्वरूपं पदं नः सकलजननि मातः! संततं सन्निधत्ताम् ॥ ६८॥

मिथः केशाकेशि प्रधननिधनास्तर्कघटना बहुश्रद्धाभक्तिप्रणतिविषयाश्चाप्तविधयः । प्रसीद प्रत्यक्षीभव गिरिसुते ! देहि शरणम् निरालम्बे ! चेतः परिलुठति पारिसुवमिदम् ॥ ६९ ॥ लसद्गुञ्जाहारस्तनभरनमन्मध्यलिका-मुदश्चद्घमीम्भःकणगुणितवक्त्राम्बुजरुचम् । शिवं पार्थत्राणप्रणवमृगयाकारकरणम् शिवामन्वक्यान्तीं शरणमहमन्वेमि शवरीम् ॥ ७०॥

श्चिरिस धनुरदन्या ताड्यमानस्य शम्भो -रलक-नयन-कोणे किञ्चिदालज्यमाने । उपनिषदुपगीतं रुद्रमुद्घोषयन्ती परिहरति मृडानी मध्यमं पाण्डवानाम् ॥ ७१ ॥

यद्गलाभरणतन्तुवैभवान् नायको गरलमागलं पपौ । तां चराचरगुरोः कुटुम्बिनीम् नौमि यौवनभरेण लालसाम् ॥ ७२ ॥

सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयहरा मृत्युहरणीम् विषद्यन्ते सर्वे विधि-शतमखाद्या दिविषदः। करालं यत् क्ष्वेडं कवलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं जननि! तव ताडङ्कमहिमा॥ ७३॥ करोपान्ते कान्ते वितरणिनिशान्ते विद्धतीम् लसद्वीणाशोणां नखरुचिभिरेणाङ्कवदनाम्। सदा वन्दे संदेतरुरुहवशंदेशकवशात् कृपालम्बामम्बां कुसुमितकदम्बाङ्गणगृहाम्॥ ७४॥

कर्णलम्बतकदम्बमञ्जरीकेसरारुणकपोलमण्डलम् । केवलं निगमवादगोचरं नीलिमानमवलोकयामहे ॥ ७५ ॥ अकृशं कुचयोः कृशं विलग्ने विपुलं चक्षुपि विस्तृतं नितम्बे । अरुणाधरमाविरस्तु चित्ते करुणाशालिकपालिभागघेयम् ॥ ७६ ॥ अनभङ्करकेशपाशमम्ब ! प्रभया कीचकमेचकं वपुस्ते । परितः परितो विलोकयामः प्रतिपचन्द्रकलाधिरूढचूडम् ॥ ७७ ॥

> ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपिठतं शृण्वतीं श्यामगात्रीम् न्यस्तैकाङ्कीसरोजे शशिशकलधरां वह्नकीं वादयन्तीम् । कह्नाराबद्धभालां नियमितविलसच्च्लिकां रक्तवस्त्राम् मातङ्गीं शङ्कपत्रां मधुमदविवशां चित्रकोद्धासिभालाम् ॥ ७८ ॥

आराध्य मातश्चरणाम्बुजं ते ब्रह्मादयो विश्वतकीर्तिमापुः । अन्ये परं वाग्विभवं मुनीन्द्राः परां श्रियं भक्तिभरेण चान्ये ॥ ७९ ॥

नमामि देवीं नवचन्द्रमौलिम् मातिङ्गिनीं चन्द्रकलावतंसाम्। आम्नायवाग्भिः प्रतिपादितार्थम् प्रबोधयन्तीं शुक्रमादरेण ॥ ८० ॥ विनम्बदेवासुरमौलिरहैर् नीराजितं ते चरणारविन्दम्। अजन्ति ये देवि! महीपतीनाम् परां श्रियं भक्तिमपाश्रयन्ति ॥ ८१ ॥ मातङ्कि ! लीलागमने ! भवत्याः संजातमञ्जीरमिषादु भजन्ते । मातस्त्वदीयं चरणारविन्दम् अकृत्रिमाणां वचसां विगुम्फाः ॥ ८२ ॥ पदात्पदं सिञ्जितन् पुराभ्याम् कृतार्थयन्ती पदवीं पदाभ्याम् । आस्फालयन्ती कलवलकीं ताम् मातङ्गिनी मे हृदयं धिनोतु ॥ ८३ ॥ लीलां गुकाबद्धनितम्बबिम्बाम् ताडीदलेनापितकर्णभूषाम् । माध्वीमदाघूणितनेत्रपद्माम् घनस्तनीं शम्भुवधूं स्मरामि ॥ ८४ ॥ तडिल्लताकान्तमलब्धभूषम्, चिरेण लक्ष्यं नवरोमराज्या। सारामि भक्ता जगतामधीशि ! वलित्रयाङ्कं तव मध्यमम्ब ! ॥ ८५ ॥ नीलोत्पलानां श्रियमाहरन्तीम् कान्त्याः कटाक्षैः कमलाकराणाम् । कदम्बमालाञ्चितकेशपाशाम् मातङ्गकन्यां हृदि भावयामि ॥ ८६॥ ध्यायेयमारक्तकपोलकान्तम् बिम्बाधरं न्यस्तललाटरम्यम् । आछोल्छीलायितमायताक्षम् मन्दस्मितं ते वदनं महोशि ! ॥ ८७ ॥ वामस्तनासङ्गसर्खीं विपञ्चीम् उद्घाटयन्तीमरुणाङ्गुलीभिः। तदुत्थसौभाग्यविलोलमौलिम् इयामां भजे यौवनभारखिन्नाम् ॥ ८८ ॥ स्तुत्यानया शंकर-धर्मपत्नीम् मातङ्गिनीं वागधिदेवतां ताम् । स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्याः परां श्रियं भक्तिमुपाश्रयन्ति ॥ ८९ ॥

गेहं नाकति गर्वितः प्रणमित स्त्रीसंगमो मोक्षति,
मृत्युर्वैद्यति दूषणं च गुणित क्ष्मावल्लभो दासित ।
वज्रं पुष्पित पन्नगोऽज्ञनलित हालाहलं भुज्यित,
द्वेषी मित्रति पातकं सुकृतित त्वत्पादसंचिन्तनात् ॥ ९०॥

एहोहि मातस्त्रिपुरे पवित्रे ! यन्त्रान्तरे त्वं वसितं विधेहि ।
गृह्यस्य गृह्यस्य बिलं प्रपूजाम् त्रिकोणषट्कोणदलेऽष्टकुण्डे ॥ ९१ ॥
एहोहि मातस्त्रिपुरे मदीये नेत्रे निवासं कुरु मञ्जनेत्रे ।
भूतात्मकं विश्वमिदं नरस्य मे दर्शय त्वं तव चित्स्वरूपम् ॥ ९२ ॥

पह्येहि मातस्त्रिपुरे मदीये वक्त्रे निवासं कुरु चन्द्रविन्त्र ! । परापवादं वचनं नरस्य वागीश्वरं मे वदतां कुरुष्य ॥ ९३ ॥ पह्योहि मातस्त्रिपुरे मदीये चित्ते निवासं कुरु कल्पवित ! । वेगेन जाड्यादि तमो निरस्य विधेहि दीप्तं तव चित्स्वरूपम् ॥ ९४ ॥

अनेन स्तोत्रपाठेन सर्वपापहरेण वै। प्रीयतां परमा दाक्तिमीतङ्गी सर्वकामदा॥ ९५॥

> इत्यागमसारे उमासहाचार्यविरचितं श्रीमातङ्गीस्तोत्रं संपूर्णम्॥

> > **383**

## अनुभूतसिद्धसारस्वतस्तवः।

कलमरालविहङ्गमवाहना सितद्कुलविभूषणलेपना। प्रणतभूमिरुहामृतसारिणी प्रवरदेहविभाभरधारिणी ॥ १॥ अमृतपूर्णकमण्डलुधारिणी त्रिदशदानवमानवसेविता । भगवती परमैव सरस्वती मम पुनातु सदा नयनाम्बुजम् ॥ २॥ जिनपतिप्रथिताखिलवाङ्मयी गणधराननमण्डपनर्तकी । गुरुमुखाम्बुजखेलनहंसिका विजयते जगति श्रुतदेवता ॥ ३॥ अमृतदीधितिबिम्बसमाननां त्रिजगतीजननिर्मितमाननाम्। नवरसामृतवीचिसरस्वतीं प्रमुदितः प्रणमामि सरस्वतीम् ॥ ४॥ विततकेतकपत्रविलोचने विहितसंसृतिदुःकृतमोचने। धवलपक्षविहङ्गमलाञ्छिते जय सरस्वति पूरितवाञ्छिते ॥ ५ ॥ भवदनुम्रहलेशतरङ्गितासतुचितं प्रवदन्ति विपश्चितः। ं नृपसभासु यतः कमलाबलाकुचकलाललनानि वितन्वते ॥ ६॥ गतधना अपि हि त्वद्नुयहात् कलितकोमलवाक्यसुधोर्मयः। चिकतबालकुरङ्गविलोचना जनमनांसि हरन्तितरां नराः ॥ ७॥ करसरोरुहखेलनचञ्चला तव विभाति वरा जपमालिका। श्रुतिपयोनिधिमध्यविकस्वरोज्ज्वलतरङ्गकलाग्रहसाग्रहा ॥ ८॥

द्विरदेकेसिरिमारिभुजङ्गमासहनतस्करराजिङ्जां भयम् ।
तव गुणाविलगानतरंगिणां न भविनां भवित श्रुतदेवते ॥ ९ ॥
ॐ हीँ हीँ क्लैं ततः श्रीँ तदनु हसकल हीमथो ऐँ नमोऽन्ते
लक्षं साक्षाज्ञपन् यः करसमिविधिना सत्तपा ब्रह्मचारी।
निर्यान्ती चन्द्रविम्वात् कलयित मनसा त्वां जगचिन्द्रकाभां
सोऽत्यर्थं विह्वकुण्डे विहितघृतहृतिः स्याद् दशांशेनै विद्वान् ॥ १० ॥
रे रे लक्षणकाव्यनाटककथाँ चम्पूसमालोकने
कायासं वितनोषि वालिश मुधा किं नम्बवक्त्राम्बुजः।
भक्त्याराधय मन्त्रराजसहसा येनीनिशं भारतीं
तेनं त्वं किवतावितानसिवताद्वैतप्रबुद्धायसे ॥ ११ ॥
चश्चचन्द्रमुखी प्रसिद्धमिहमा स्वाच्छन्धराज्यप्रदा—
ऽनायासेन सुरासुरगणरभ्यर्थितीं भिक्ततः।
देवी संस्तुतवैभवा मलयजालेपाङ्गरत्वसुतिः
सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्यसञ्जीविनी ॥ १२ ॥

स्तवनमेतदनेकगुणान्वितं पठित यो भविकः प्रमनाः प्रगे। स सहसा मधुरैर्वचनामृतैर्नृपगणानिप रञ्जयित स्फुटम्॥ १३॥ ॥ इत्यनुभृतसिन्दसारस्वतस्तवः परिपूर्णः॥

\*

पठितसिद्धसारखतस्तवः । ॐनमः शारदायै ।

व्याप्तानन्तसमस्तलोकनिकरैँकारा समस्ता स्थिरा याऽऽराध्या गुरुभिर्गुरोरिप गुरुर्देवैस्तु या वन्द्यते । देवानामिप देवता वितरता वाग्रदेवता देवता स्वाहान्तः क्षिप ॐ यतः स्तवमुखं यस्याः स मन्त्रो वरः ॥ १ ॥

क हीँ श्रीँ प्रथमा प्रसिद्धमहिमा सन्तप्तिचित्ते हिमा सौँ एँ मध्यहिता जगत्त्रयहिता सर्वज्ञनाथा हिता। हीँ हीँ व्हीँ चरमा गुणानुपरमा जायेत यस्या रमा विद्येषा वषडिन्द्रगीःपतिकरी वाणीं स्तुवे तामहम्॥ २॥

१ ॐ हीं श्रीं इहीं ब्हें इति पाठान्तरम् २ °जपेत् यः। ३ संसेवि विद्वान्। ४ तथा। ५ °छोकने-ध्वायासं। ६ वितनोति। ७ °राधनः। ८ तेनाः। ९ येन। १० स्यात् सद्यराज्यः। ११ °रम्यार्चता। १२ भाविता।

ॐ कणीं वरकणीभूषिततनुः कणींऽथ कणींश्वरी
हिँक्वाहान्तपदां समस्तविपदां छेत्री पदं संपदाम् ।
संसाराणींवतारिणी विजयते विद्यावदाते छुभे
यस्याः सा पदवी सदा शिवपुरे देवीवतंसीकृता ॥ ३ ॥
सवीचारविचारिणी प्रतरिणी नौर्वाग्भवान्धौ नृणाम्
वीणावेणुवरकणातिसुभगा दुःखाद्विवद्राविणी ।
सा वाणी प्रवणा महागुणगणा न्यायप्रवीणाऽमछं
शेते या तरणीरणीसु निपुणा जैनी पुनातु ध्रुवम् ॥ ४ ॥

ॐहीँबीजमुखा विधूतविमुखा संसेविता सन्मुखा एँक्कीँसौँ सहिता सुरेन्द्रमहिता विद्वज्जनेभ्यो हिता। विद्या विस्फुरति स्फुटं हितरतिर्यस्या विशुद्धा मितः सा ब्राह्मी जिनवक्त्रवज्रललने लीनाऽतिलीनातु माम्॥ ५॥

ॐअईन्मुखपद्मवासिनि शुभे ज्वालासहस्रांशुभे पापप्रक्षयकारिणि श्रुतधरे पापं दहत्याशुभे । क्षां क्षीं क्षूं वरबीजदुग्धधवले वं वं व हं स्वावहा श्रीवाग्रदेव्यमृतोद्भवे यदि भवे मन्मानसे सा भवे ॥ ६॥

हस्ते शर्मदपुस्तिकां विद्धती शतपत्रकं चापरं लोकानां सुखदं प्रभूतवरदं सज्ज्ञानमुद्रं परम् । तुभ्यं बालमृणालकन्दललसङ्खीलाविलोलं करम् प्रख्याता श्रुतदेवता विद्धती सौख्यं नृणां सृनृतम् ॥ ७॥ हंसोहंसोऽतिगर्वं वहति हि विधृता यन्मयेषा मयेषा

यन्त्रं यन्त्रं यदेतत् स्फुटित सिततरां सैव यक्षावयक्षा । साध्वी साध्वी शठायी प्रविधृतभुवना दुर्धरा या धराया देवी देवीजनार्घ्या रमतु मम सदा मानसे मानसे सा ॥ ८ ॥

> स्पष्टपाठं पठत्येतद् ध्यानेन पटुनाऽष्टकम् । अजम्रं यो जनस्तस्य भवन्त्युत्तमसंपदः ॥ ९ ॥

॥ इति पठितसिद्धसारस्वतस्तवः॥

## त्रिपुरा-भारतीलघुस्तवस्य मातङ्गी-स्तोत्रस्य च

### **इलोकानामनुक्रमणिका**

-ocusionso-

|     |                                      | श्लोक सं॰  | पृ० सं० |
|-----|--------------------------------------|------------|---------|
| १   | ग्रकृशं कुचयोः कृशं विलग्ने          | ७६         | **      |
| 2   | ग्रङ्गलालितमनङ्गविद्विष:             | XX         | 85      |
| 3   | म्राङ्क्तिपाणिचतुष्टयमङ्कः श—        | प्र२       | ४२      |
| ×   | ग्रज्ञातसम्भवमनाक-                   | ४२         | ६३      |
| X   | ग्रथवा पीतवर्णां च                   | ₹.         | 80      |
| Ę   | ग्रथातः संप्रवक्ष्यामि               | R          | 2       |
| 9   | श्रधातः संप्रवक्ष्यामि               | ¥          | 58      |
| 5   | बनभङ्गः ुरकेशपाशं                    | ७७         | RR      |
| 3   | ग्रनेन स्तोत्रपाठेन                  | ×3         | ४६      |
| १०  | द्मपर्णाहोपर्णा <sup>*</sup> सिरस–   | <b>Ę</b> ₹ | 83      |
| 88  | ग्रम्तदी घितिबिम्बसमाननां            | ¥          | ४६      |
| १२  | ग्रमृतपूर्वकमण्डलुधारिणी             | २          | ४६      |
| १३  | ग्रमृतमहोदधिमध्ये                    | 3.5        | 38      |
| १४  | श्रमृतोदधिमध्येऽ <del>त</del> ्र     | <b>२</b> २ | 38      |
| १५  | <b>प्रवटुतटघटितचोलीं</b>             | X.         | 88      |
| १६  | ग्रब्टपत्रं महापद्मं                 | 58         | 80      |
| १७  | ग्रब्टस्रक्षेस्तया जप्ते:            | 9          | २१      |
| १५  | म्रसिताङ्गोरुहइचण्डः                 | २०         | 34      |
| 38  | द्या ई पल्लवितैः परस्परय् <b>तैः</b> | 3\$        | 38      |
| २०  | ग्रा ई पल्लवितैः परस्परयुतैः         | 38         | ३२      |
| २१  | म्राद्यं कृत्वा चावसानेऽन्त्यबीजं    | २          | 3       |
| २२  | श्राद्यं बीजं मध्यमे मध्यमादी        | *          | 3       |
| २३  | ब्राराघ्य मातइचरणाम्बुजं ते          | 35         | SR      |
| २४  | श्रार्भटचा शशिखण्डमण्डितजटा          | 22         | १२      |
| २४  | म्राभंटचा शशिखण्डमण्डितजटा           | ११         | २८      |
| २६  |                                      | 28         | 38      |
| 510 |                                      | ą          | 38      |

| २६ एकेन वापमपरेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                              | श्लोक सं०  | पृ० सं० |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------|---------|
| ३० एकैक तब देवि ! बीजमनघं ६ ७  ११ एकैक तब देवि बीजमनघं ६ २६  ११ एकैक तब देवि बीजमनघं ६ १६ २६  ११ एते निवंबतिभिलंकीः ११ २१  ११ एवं कमेण किचलु १६ २१  ११ एवं वेवी मयाह्याता १२ २४  ११ एवं वेवी मयाह्याता १२ २४  ११ एहाँहि मातिस्वपुरे पवित्रो ६१ ४१  १९ एहाँहि मातिस्वपुरे मबीये ६२ ४१  १९ एहाँहि मातिस्वपुरे मबीये ६२ ४१  १९ एहाँहि मातिस्वपुरे मबीये ६३ ४६  १० हर्षे मातिस्वपुरे मबीये ६३ ४६  १० छहाँहि मातिस्वपुरे मबीये ६३ १६  १० छहाँहि मातिस्वपुरे मिले १६ १६ १६  १० छहाँहि मातिस्वपुर १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ | २इ  | एकादर्श रद्रगणी              | 3          | २१      |
| २१ एकैकं तब देवि बोजमनयं १ १६ २६ २२ एकोर्नावंदातिभिलंकेः १६ २१ ३३ एते मध्या प्रोक्ता १२ ३२ ३४ एवं कमेण किवलु १६ २१ ३५ एवा देवी मयाख्याता १२ ३ ३६ एवा देवी मयाख्याता १२ ३ ३६ एवा देवी मयाख्याता १२ ३ ३६ एवा देवी मयाख्याता १२ ३५ ३६ एवा देवी मयाख्याता १२ २४ ३६ एवा हेवा मतिस्त्रपुरे पवित्रो १२ ४६ ३६ एवा हेवा मतिस्त्रपुरे मवीये १२ ४६ ३६ एवा हेवा मतिस्त्रपुरे मवीये १४ ४६ ३६ एवा हेवा मतिस्त्रपुरे मवीये १४ ४६ ३५ एवा हेवा मतिस्त्रपुरे मवीये १४ ४६ ३५ एवा हेवा मतिस्य दथती ११ ४६ ३५ एवा हेमुखवद्मवासिन शुभे ६ ४८ ३५ वह मुखवद्मवासिन शुभे ६ ४८ ३५ वह मुखवद्मवासिन शुभे ६ ४८ ३५ वहाँ वर्ता वता श्री १० ४७ ३५ वहाँ वर्ता ततः श्री १० ४७ ३५ हों बोजमुखा विध्रतविगुखा १५ ६ ४८ ३५ हों बोजमुखा विध्रतविगुखा १५ ६ ६ ३५ हों श्री प्रथमा प्रसिद्ध— १६ ४० ४६ करकलितकनकवीणा— १२ ४२ ४६ करमरीच्हलेखनचञ्चला— १६ ४० ४३ ग्ररोवञ्चवीणं कनक— ३ ३७ ४४ करोपान्ते कान्ते ७४ ४४ ६६ कराञ्चतविपञ्चकां १६ ६ कल्याद्यात्रीत्रसां करकलित— १६ ६ कल्याद्यात्रसां करकलित— १६ कल्याद्यात्रसां करकलित— १६ कल्याद्यात्रसां करकलित— १६ कल्याद्यात्रसां काल्याद्याक्यान्यसां ११ ६ कल्याद्यात्रसां वास्तां क्रवलान्यवाम्य ११ ६ कल्याद्यात्रस्यात्रसां वास्तां क्रवलान्यवाम्य ११ ६ कल्याद्यात्रस्यात्रसां वास्तान्यसां ११ ६ कल्याद्यात्रसां वास्तान्यसां ११ ६ कल्याद्यात्रस्यात्रसां ११ ६ कल्याद्यात्रसां वास्तान्यसां ११ ६ कल्याद्यात्रसां वास्तान्यसां ११ ६ कल्याद्यात्रसां वास्तान्यसां ११ ६ कल्याद्यात्रसां ११ ६ कल्यात्रसां वास्तान्यसां ११ ६ कल्याद्यात्रसां ११ ११ ११ ११ ११ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४          | 35  | एकेन चापमपरेण                | 5          | ३८      |
| २२ एकोर्नावंवातिभिलंकोः १५ २१ २३ एते मध्या प्रोवता १२ २२ २४ एवं कसेण कविकत् १६ २१ ३५ एवा वेवी मयाख्याता १२ ३ ३६ एवा वेवी मयाख्याता १२ २४ ३६ एवा वेवी मयाख्याता १२ २४ ३६ एहोहि मातस्त्रिपुरे पवित्रो ६१ ४५ ३६ एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६२ ४५ ३६ एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६४ ४६ ३६ एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६४ ४६ ३६ एहेहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६४ ४६ ३६ ऍद्रस्येव शरासनस्य वधती १ १ ३३ अहं मुलपव्सवासिन शुभे ६ ४८ ३४ उठ कर्ण बरकणंभूषिततन्ः ३ ४८ ३४ इति वजी वर्ण ततः औ १० ४७ ३४ इति वजी वर्ण ततः भाग्य १४ ४८ ३४ कर्ण हिक्तत्वच्चणः ५ ३० ३४ उठ कर्ण वरकण्यात्रिक्ताच्याः १ ३७ ३४ करोपान्ते कान्ते ७४ ४४ ३४ करोपान्ते कान्ते ७४ ४४ ३४ कर्ण हिक्ततव्यान्ति वर्ण तत्याः १ ३७ ३४ कराण हिक्ततव्यान्ति वर्ण ततः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30  | एकैकं तव देवि ! बीजमनघं      | Ę          | 9       |
| २३ एतं कसेण कश्चित् १६ २१ ३४ एवं कसेण कश्चित् १६ २१ ३५ एवा वेवी मयाख्याता १२ ३ ३६ एवा वेवी मयाख्याता १२ २४ ३७ एहोंहि मातस्त्रिपुरे पित्रत्रो ११ ४५ ३० एहोंहि मातस्त्रिपुरे पित्रत्रो ११ ४५ ३० एहोंहि मातस्त्रिपुरे मदीये १२ ४६ १६ एहोंहि मातस्त्रिपुरे मदीये १४ ४६ ११ ऍद्रस्येव शरासनस्य दधती ११ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 8 |                              | Ę          | २६      |
| ३४ एवं कमेण किवल्तु १६ २१ ३५ एवा वेवी मयास्याता १२ ३ ३६ एवा वेवी मयास्याता १२ २४ ३७ एहोहि मातस्त्रिपुरे पवित्रो ६१ ४५ ३० एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६२ ४५ ३६ एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६३ ४६ १६ एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६३ ४६ ११ ऐंद्रस्येव दारासनस्य दधती १ १ १३ ॐ प्रहंन्मुलपद्मवासिन गुभे ६ ४८ ४४ ॐ का बरकणंभूषिततन्ः ३ ४८ ४५ ॐ का बरकणंभूषिततन्ः ३ ४८ ४६ ॐ हों बलीं बलीं ततः भीं १० ४७ ४७ ॐ हों बीजमुला विभूतविमुला ५ ४८ ४६ ॐ हों श्री प्रथमा प्रसिद्ध— २ ४७ ४६ करक्तितकनकवीणा— ५३ ४२ ५० करक्तितकनकवीणा— ५३ ४२ ५० करसरीरहलेलनचञ्चला— ५ ४६ ५० करोणलेम्बतकवस्वमञ्चरी— ५ ४५ ५६ करोणलेम्बतकवस्वमञ्चरी— ५ ४४ ५६ करोपान्ते कान्ते ७४ ४४ ५६ कलामसलविहङ्गमवाहना १ ४६ ५६ कलामसलविहङ्गमवाहना १ ४६ ५६ कान्ते।भिरामतिलका— ५ ६० ५६ कान्ते।भवान्ति।भरामतिलका— ५ ६० ५६ कान्ते।भवान्ति।भरामतिलका— १ ६० ६० कान्ते।विम्तुलकान्तवाम १ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32  | एकोर्नावशतिभलंकोः            | १५         | २१      |
| ३५ एवा वेवी मयाच्याता १२ २४  ३६ एवा वेवी मयाच्याता १२ २४  ३७ एहोहि मातस्त्रिपुरे पवित्रो ६१ ४५  ३६ एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६२ ४५  ३६ एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६३ ४६  ३६ एहोहि मातस्त्रिपुरे मवीये ६४ ४६  ३१ ऐंद्रस्येव द्रारासनस्य वधती १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३३  | एते मन्त्रा मया प्रोक्ता     | <b>१</b> २ | ३२      |
| ३६ एवा देवी मयाल्याता १२ २४ ३७ एहोहि मातित्त्रपुरे पवित्रो ६१ ४५ ३० एहोहि मातित्रपुरे मदीये ६२ ४५ ३६ एहोहि मातित्रपुरे मदीये ६३ ४६ ४० एहोहि मातित्रपुरे मदीये ६४ ४६ ४० एहोहि मातित्रपुरे मदीये ६४ ४६ ४१ ऐद्रस्येय शरासनस्य दथती १ १ ४२ ऐद्रस्येय शरासनस्य दथती १ १ ४३ ॐ महं-मुखपद्मवासिति शुभे ६ ४८ ४४ ॐ कर्षे वरकणंभूषिततत्रः ३ ४८ ४५ ॐहों वर्षो वर्षा ततः भी १० ४७ ४५ ॐहों वर्षो वर्षा ततः भी १० ४७ ४७ ॐहों वीजनुखा विश्वतविमुखा ५ ४८ ४६ ॐहों श्री प्रथमा प्रसिद्ध— २ ४७ ४६ करकलितकनकवीणा— ५३ ४२ ५० करकलितकनकवीणा— ५३ ४२ ५० कररकलितकनकवीणा— ५३ ४२ ५२ कराञ्चितविपञ्चकां ४ ३७ ५३ ग्ररोदञ्चद्वीणं कनक— ३ ३७ ५४ करोपान्ते कान्ते ७४ ४४ ५६ कल्प स्वत्वहङ्गमवाहता १ ४६ ५६ कल्प स्वाविहङ्गमवाहता १ ४६ ५० कलाधीशोत्तां करकलित— २ ३७ ५० कान्तादिभूतपदगैक— १ ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38  | एवं क्रमेण किवन्तु           | १६         | २१      |
| ३७ एहाँहि मातस्त्रिपुरे पवित्रो ३० एहाँहि मातस्त्रिपुरे मवीये ३६ एहाँहि मातस्त्रिपुरे मवीये ३६ एहाँहि मातस्त्रिपुरे मवीये ३० फर्क मात्रिप्त्रिप्ति मात्रिप्ति मुख्ये ३० फर्क मार्चित्र मात्रिप्त्र मुख्ये ३० ६ ८० ह्याँ बीजमुखा विधूतविमुखा ३० करक्लितकनकवीणा— ३० करक्लितकनकवीणा— ३० करक्लितकनकवीणा— ३० कर्कापान्ति कान्ते ३० कर्कापान्ति कान्ते ३० कर्कापान्ति कान्ते ३० कल्प स्वितकदम्बमञ्जरी— ३० कल्प स्वितकहङ्गमवाहना ३० कल्प स्वितकहङ्गमवाहना ३० कल्प स्वितामिरामतिलका— ३० कल्प भवान्तःकुलकान्तवाम ३० कान्ताविभूतपदगैक— ३० कान्ताविभूतपदगैक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 異な  | एवा देवी मयास्याता           | 8          | 3       |
| ३६ एह्रोहि मातस्त्रिपुरे मबीये ६२ ४५ १६ एह्रोहि मातस्त्रिपुरे मबीये ६४ ४६ १० एह्रोहि मातस्त्रिपुरे मबीये ६४ ४६ ११ एँद्रस्येव शरासनस्य दघती १ १ १३ ॐ पहंन्मुलपद्मवासिन शुभे ६ ४८ १४ ॐ कर्ण बरकणंभूषिततनुः ३ ४८ १४ ॐकारश्चाध शब्दश्च १ १६ १४ ॐकारश्चाध शब्दश्च १ १६ १४ ॐकारश्चाध शब्दश्च १ १६ १४ ॐहीं बीजमुला विधूतविमुला १ १८ १८ करम्बमालापरितः प्रान्त- १६ ४० १८ करमबमालापरितः प्रान्त- १६ ४० १८ करमबमालापरितः प्रान्त- १६ ४० १८ करमहोव्हलेखनचञ्चला- १६ १८ १२ कराञ्चितिपञ्चकां १ १८ १३ करोपन्ते कान्ते १४ १४ १६ कल्परालिबहङ्गमबाहना १ ४६ १६ कल्परालिबहङ्गमबाहना १ १६ १८ कल्परालिबहङ्गमबाहना १ १६ १८ कान्त्रीशिवाभिशामितलका- १३ १८ १८ कान्त्रीवताभिशामितलका- १३ १८ १८ कान्त्रीवताभिशामितलका- १३ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34  | एवा देवी मयाल्याता           | 1.3        | 58      |
| ३६ एह्रोहि मातस्त्रिपुरे मदीये ४० एह्रोहि मातस्त्रिपुरे मदीये ११ एँद्रस्येव शरासनस्य दघती ११ एँद्रस्येव शरासनस्य दघती ११ एँद्रस्येव शरासनस्य दघती ११ १३ ॐ महं मुल्यद्मवासिन शुभे ११ ॐ कर्षे बरकणंभूषिततनुः ११ १६ ॐ कर्षे बरकणंभूषिततनुः ११ १६ ॐ हर्षे वलीं वलीं ततः भी १० ४७ ॐ हर्षे वलीं वलीं ततः भी १० ४७ ॐ हर्षे वीजमुला विधूतविमुला ११ ॐ करकलितकनकवीणा— ११ करसरीव्हलेलनचञ्चला— ११ करसरीव्हलेलनचञ्चला— ११ करशोञ्चतिपञ्चकां ११ १६ ४० ४४ कर्णलम्बतकदम्बमञ्जरी— ११ करोपान्ते कान्ते ११ कलमशलिवहङ्गमवाहना ११ ६६ कलमशलिवहङ्गमवाहना ११ ६६ कलमशलिवहङ्गमवाहना ११ ६६ कलमर्स्वतिपञ्चकाम्तवाम ११ करस्त्रीविताभिशमतिलका— ११ कान्त्रीश्वताभिशमतिलका— ११ कान्त्रीश्वताभिशमतिलका— ११ कान्त्रीस्त्राम्वताभ्वामन्तवाम ११ कान्त्रीस्त्राम्वतान्तवाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७  |                              | 93         | RX      |
| ४० एहोहि मातस्थिपुरे मबीये ११ एँद्रस्येव द्वारासनस्य द्वाती ११ एँद्रस्येव द्वारासनस्य द्वाती ११ एँद्रस्येव द्वारासनस्य द्वाती ११ ११ ॐ व्रहंग्मुलपद्मवासिन गुमे ११ ॐ व्रहंग्मुलपद्मवासिन गुमे ११ ॐ कारं वरकणंभूषिततनः ११ १६ ॐ हीं क्लीं क्लीं ततः शीं १० ४७ ॐ हीं क्लीं क्लीं ततः शीं १० ४७ ॐ हीं शीं प्रथमा प्रसिद्ध— ११ करक्लितकनकवीणा— ११ करसरीरहलेखनचञ्चला— ११ करसरीरहलेखनचञ्चला— ११ करसरीरहलेखनचञ्चला— ११ करपोणाने कान्ते ११ कलोम्बतकदम्बमञ्जरी— ११ कलामशालविहङ्गमवाहना ११ ६६ कलमशालविहङ्गमवाहना ११ कल्पाचीशोत्तसां करकलित— ११ कान्ताविभूतपदगैक— ११ कान्ताविभूतपदगैक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35  | एह्योहि मातस्त्रिपुरे मदीये  | €2         | ४४      |
| ४१ ऍद्रस्येव शरासनस्य दघती ४२ ऍद्रस्येव शरासनस्य दघती ४३ ॐ प्रहंन्मुलपद्मवासिन शुभे ६४ ॐ कलं बरकणंभूषिततनुः ४४ ॐकारङ्चाध शब्दङच ११ ६६ ॐ हों वर्ली वर्ली ततः धीं १० ४७ ४७ ॐ हों वेज ज्ञाव विध्वतिमुखा ४४ ॐ हों श्री प्रथमा प्रसिद्ध— २१ ॐ हों श्री प्रथमा प्रसिद्ध— ११ करक्तितकनकवीणा— ११ करसरीरहलेखनचञ्चला— ११ कराञ्चितविषञ्चिकां ११ कररोञ्चतविषञ्चकां ११ करोपान्ते कान्ते ११ कलमरालविहङ्गमवाहना ११ कलमरालविहङ्गमवाहना ११ कलमरालविहङ्गमवाहना ११ करस्तूरीरचिताभिरामतिलका— ११ कान्तादिभूतपदगैक— ११ कान्तादिभूतपदगैक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35  | एह्योहि मातस्त्रिपुरे मदीये  | £3         | ४६      |
| ४२ एँद्रस्येव शरासनस्य दघती  ४३ ॐ वहंग्मुलपद्मवासिन शुभे  ४४ ॐ कर्ण बरकणंभूपिततनः  ४४ ॐकारश्चाण शब्दश्च  ११६  ४६ ॐहीं क्ली ब्ली ततः भी  ४७ ॐहीं बीजमुला विश्वतविमुला  ४६ ॐहीं भी प्रथमा प्रसिद्ध—  ४६ करकलितकनकवीणा—  ४३ ४२  ४० करकलितकनकवीणा—  ४३ ४२  ५१ करसरोरहलेलनचञ्चला—  ५१ करसरोरहलेलनचञ्चला—  ५१ कराञ्चितविपञ्चिकां  ४३ ग्रावञ्चद्वीणं कनक—  १४ करोपान्ते कान्ते  १४ कलमशलिवहङ्गमवाहना  १४ कलमशलिवहङ्गमवाहना  १४ कलमशलिवहङ्गमवाहना  १४ करहरीरचिताभिरामितिकका—  १४ कान्ताविभूतपदगैक—  १४ कान्ताविभूतपदगैक—  १४ कान्ताविभूतपदगैक—  १४ कान्ताविभूतपदगैक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yo  | एह्मेहि मातस्त्रिपुरे मदीये  | 83         | ४६      |
| ४३ ॐ प्रहंन्मुलपद्मवासिनि शुभे ६ ॐ कर्षे वरकणंभूषिततनुः ३ ४६ ४५ ॐकारङ्वाण शब्दङ्च १ १६ ४६ ॐहीं क्लीं क्लीं ततः भी १० ४७ ४७ ॐहीं बीजमुला विध्तविमुला ४ ४६ ॐहीं भीं प्रथमा प्रसिद्ध— २ ४७ १६ करकलितकनकवीणा— ११ करसरीरुहलेखनचञ्चला— ११ करसाञ्चतिवपञ्चकां ११ प्रस्कर्मवर्मविक्तिक्तः ११ करोपान्ते कान्ते ११ कलमरालविहङ्गमवाहना ११ कलमरालविहङ्गमवाहना ११ कलमरालविहङ्गमवाहना ११ कलमरालविहङ्गमवाहना ११ कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम ११ कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम ११ कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम ११ कान्तादिभूतपदर्गक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88  | ऐंद्रस्येव शरासनस्य दधती     |            | 8       |
| ४४ ॐ कर्षे बरकणं भूषिततनुः ३ ४६ ४५ ॐकारहवाथा शब्दहच १ १६ ४६ ॐहीं क्लीं ब्लीं ततः श्री १० ४७ ४७ ॐहीं बीजमुला विधूतविमुला १६ कदम्बमालापरितः प्रान्त- १६ ४० १० करकलितकनकवीणा- ११ करसरीठहलेखनचञ्चला- ११ करसरीठहलेखनचञ्चला- ११ कराञ्चितविपञ्चकां १ ३७ १३ प्ररोदञ्चद्वीणं कनक- १३ प्ररोदञ्चद्वीणं कनक- १३ करोपान्ते कान्ते १ ४४ १६ कलमहालविहङ्गमवाहना १ ४६ १६ कलमहालविहङ्गमवाहना १ १६ १६ कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम १६ कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम १६ कान्ताविभूतपदगैक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85  | ऐंद्रस्येव शरासनस्य दघती     | 8          | १       |
| ४५ ॐकारङचाण शब्दरच १ १६ ४६ ॐहीं क्लीं ब्लीं ततः श्रीं १० ४७ ४७ ॐहीं बीजमुला विश्वतविमुला ५ ४८ ४८ ॐहीं श्रीं प्रथमा प्रसिद्ध— २ ४७ ४६ करकलितकनकवीणा— ५३ ४२ ५१ करसरोग्हलेलनचञ्चला— ५३ ४२ ५१ करसरोग्हलेलनचञ्चला— ५३ ४२ ५२ कराञ्चतविपञ्चिकां ४ ३७ ५३ ग्ररोदञ्चहीणं कनक— ३ ३७ ५४ करोपान्ते कान्ते ७४ ४४ ५६ कलमशलविहङ्गमवाहना १ ४६ ५६ कलमशलविहङ्गमवाहना १ ४६ ५६ कलमशलविहङ्गमवाहना ५ ४६ ५६ कलमशलविहङ्गमवाहना ५ ४६ ५६ कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम १ ६० कान्तादिभूतपदगैक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Хá  | ॐ प्रर्हन्मुलपद्मवासिनि गुभे | Ę          | ४८      |
| ४६ ॐहीं क्लीं क्लीं ततः श्रीं १० ४७ ४७ ॐहीं बीजमुला विध्रतविमुला ४६ ॐहीं श्री प्रथमा प्रसिद्ध— १६ करक्कितकनकवीणा— ११ करक्कितकनकवीणा— ११ करसरीरुहलेखनचञ्चला— ११ कराञ्चितविपञ्चिकां ११ ग्रुरोदञ्चहीणं कनक— ११ करोपान्ते कान्ते ११ करोपान्ते कान्ते ११ कलमशलविहङ्गमवाहना १६ कलमशलविहङ्गमवाहना १६ कलाश्चीशोत्तंसां करकित— १६ कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम १६ कान्तादिभूतपदगैक— १६ कान्तादिभूतपदगैक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88  |                              | R          | ४८      |
| ४७ ॐह्रीं बीजमुला विधूतविमुला ४६ ॐह्रीं श्रीं प्रथमा प्रसिद्ध— १६ क्रदम्बमालापरित: प्रान्त— १६ ४० १० करकलितकनकवीणा— ११ करसरीरुहलेखनचञ्चला— ११ कराञ्चितविपञ्चिकां ११ कराञ्चितविपञ्चिकां १३ ग्रशेवञ्चद्वीणं कनक— १३ ग्रशेवञ्चद्वीणं कनक— १३ करोपान्ते कान्ते १४ करोपान्ते कान्ते १४ कल्लिम्बतकवस्बमञ्जरी— १६ कल्मसलिवहङ्गमवाहना १९ कल्मसलिवहङ्गमवाहना १९ कल्लाधीशोत्त्तं करकलित— १६ कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम १६ कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम १६ कान्तादिभूतपदर्गक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | xx  | ॐकारङचाथा शब्दङच             | *          | १६      |
| ४८ ॐहीं श्री प्रथमा प्रसिद्ध— १६ क्वयम्बमालापरित: प्रान्त— १० करकलितकनकवीणा— ११ करसरीरुहलेखनचञ्चला— ११ कराञ्चितविपञ्चिकां १३ ग्रुरोढञ्चद्वीणं कनक— १३ ग्रुरोढञ्चद्वीणं कनक— १४ करोपान्ते कान्ते १४ करोपान्ते कान्ते १४ कलमस्तिवहङ्गमदाहना १५ कलमस्तिवहङ्गमदाहना १६ कलमस्तिवहङ्गमदाहना १६ कस्तूरीरचिताभिरामितलका— १६ कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम १६ कान्तादिभूतपदगैक— १६ कान्तादिभूतपदगैक—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६  | ॐह्रीं क्लीं ब्लीं ततः भीं   | १०         | ४७      |
| ४६ क्तदम्बमालापरितः प्रान्त-  ५० करकलितकनकवीणा-  ५१ करसरीरुहलेखनचञ्चला-  ५१ कराञ्चितविपञ्चिकां  ५३ ग्रुरोदञ्चद्वीणं कनक-  ५४ करोपान्ते कान्ते  ५४ करोपान्ते कान्ते  ५४ करोपान्ते कान्ते  ५४ कर्णलम्बितकदम्बमञ्जरी-  ५६ कलमस्विहङ्गमदाहना  ५६ कलमस्विहङ्गमदाहना  ५६ कस्तूरीरचिताभिरामितलका-  ५६ कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम  ६० कान्तादिभूतपदगैक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80  | ॐह्नीं बीजमुला विधूतविमुला   | ¥          | *E      |
| ४०       करकलितकनकवीणा—       ५२       ४२         ५२       करसरोरुहलेखनचञ्चला—       ५       ५६         ५२       कराञ्चितविपञ्चकां       ४       ३७         ५२       करोपान्ते कान्ते       ७४       ४४         ५५       करोपान्ते कान्ते       ७५       ४४         ५५       कर्णलिम्बतकदम्बमञ्जरी—       ७५       ४४         ५६       कलमरालिबहङ्गमवाहना       १       ४६         ५०       कलाधीशोत्त्तं करकिति—       २       ३७         ५०       कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम       १       २         ६०       कान्तादिभूतपदगैक—       १       ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४८  | ॐहीं श्रीं प्रथमा प्रसिद्ध-  | २          | ४७      |
| प्रश् करसरोग्हलेखनचञ्चला       प्रश् कराञ्चितविषञ्चिकां       ४ ३७         प्रश् करोपान्ते कान्ते       ७४ ४४         प्रश् करोपान्ते कान्ते       ७४ ४४         प्रश् कर्णलम्बतकदम्बमञ्जरी       ७५ ४४         प्रश् कलमस्तिवहङ्गमवाहना       १ ४६         प्रश् कलाधीशोत्त्त्तां करकलित       २ ३७         प्रम् कस्तूरीरचिताभिरामितलका       ५ ३७         प्रम् कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम       १ २         ६० कान्तादिभूतपदगैक       १ प्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38  | कदम्बमालापरितः प्रान्त-      | २६         | ४०      |
| ४२       कराञ्चितविषञ्चिकां       ४       ३७         ४३       ग्ररोबञ्चद्वीणं कनक-       ३       ३७         ४४       करोपान्ते कान्ते       ७४       ४४         ४५       कर्णलम्बतकदम्बमञ्जरी-       ७५       ४४         ५६       कलमरालविहङ्गमवाहना       १       ४६         ५०       कलाधीशोत्तंसां करकलित-       २       ३७         ५०       कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम       १       २         ६०       कान्तादिभूतपदगैक-       १       ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Хo  | करकलितकनकवीणा-               | χş         | ४२      |
| पूर       ग्ररोवञ्चद्वीणं कनक-       ३       ३७         पूर       करोपान्ते कान्ते       ७४       ४४         पूर       कर्णलम्बतकदम्बमञ्जरी-       ७५       ४४         पूर       कल्मस्तिवहङ्गमवाहना       १       ४६         पूर       कलाधीशोत्त्त्तां करकलित-       २       ३७         पूर       कस्तूरीरचिताभिरामितलका-       ५       ३७         पूर       कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम       १       २         ६०       कान्तादिभूतपदगैक-       १       प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५१  | करसरोरुहलेखनचञ्चला—          | ਬ          | ४६      |
| प्रथ करोपान्ते कान्ते       ७४ ४४         प्रथ कर्णलम्बतकदम्बमञ्जरी—       ७५ ४४         प्र६ कलमसालविहङ्गमवाहना       १ ४६         प्र७ कलाधीशोत्तसां करकलित—       २ ३७         प्र६ कस्तूरीरचिताभिरामतिलका—       ५ ३७         प्र६ कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम       १ २         ६० कान्तादिभूतपदगैक—       १ प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42  | कराञ्चितविपञ्चिकां           | 8          | ३७      |
| ४५       कर्णलम्बितकदम्बमञ्जरी—       ७५       ४४         ५६       कलमरालिवहङ्गमवाहना       १       ४६         ५७       कलाधीशोत्तंसां करकलित—       २       ३७         ५८       कस्तूरीरिचिताभिरामितलका—       ५       ३७         ५१       कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम       १       २         ६०       कान्तादिभूतपदगैक—       १       प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ध्र | ग्ररोदञ्चद्वीणं कनक-         | \$         | ३७      |
| ५६       कलमहालविहङ्गमवाहना       १ ४६         ५७       कलाधीशोत्तंसां करकलित—       २ ३७         ५८       कस्तूरीरचिताभिरामितलका—       ५ ३७         ५८       कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम       १ २         ६०       कान्तादिभूतपदगैक—       १ प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48  | करोपान्ते कान्ते             | 98         | 88      |
| ५७       कलाधीशोत्तंसां करकलित—       २       ३७         ५८       कस्तूरीरिचताभिरामितलका—       ५       ३७         ५८       कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम       १       २         ६०       कान्तादिभूतपदगैक—       १       ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XX  | कर्णलम्बतकदम्बमञ्जरी-        | ७५         | 88      |
| ५७       कलाधीशोत्तंसां करकलित—       २       ३७         ५८       कस्तूरीरचिताभिरामितलका—       ५       ३७         ५८       कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम       १       २         ६०       कान्तादिभूतपदगैक—       १       ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५६  | कलमरालविहङ्गमवाहना           | 8          | ४६      |
| ५८       कस्तूरीरचिताभिरामितलका—       ५       ३७         ५८       कान्त भवान्तःकुलकान्तवाम       १       २         ६०       कान्तादिभूतपदगैक—       १       प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                              | 2          | ३७      |
| ५६ कान्तं भवान्तःकुलकान्तवाम १ २<br>६० कान्तादिभूतपदगैक- १ प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | कस्तूरीरचिताभिरामतिलका-      | ×          | ३७      |
| ६० कान्तादिभूतपदगैक- १ प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                              | ?          | 7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ęo  |                              | 8          | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                              | 2          | 5       |

|            |                                   | श्लोक सं०  | पृ० सं०    |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|
| ६२         | कामवच्चरते भूमौ                   | 31         | 80         |
| Éà         | कासारन्ति पयोधयो विषयराः          | ३७         | 35         |
| ÉR         | कुचकलश्वानिषण्णकेलिवीणां          | ४७         | 85         |
| દય         | कुवलयदलनीलं वर्बरस्निग्धकेशम्     | ६८         | ४३         |
| ĘĘ         | कुवलपनिभा कौशेयार्ढीरुका-         | १८         | 38         |
| ६७         | केवलाक्षरशुद्ध्यर्थं              | *          | २३         |
| ६८         | कंशिक्यारभटी चैव                  | 8          | १२         |
| 33         | कोटिजापे कृते मन्त्री             | १८         | २१         |
| 90         | कोमलप्रोडसन्दर्भा                 | 3          | १२         |
| ७१         | कोमली प्रीहसन्दभी                 | Y          | १२         |
| ७२         | गजदानकलङ्किकण्ठमूला               | 3          | ३=         |
| ७३         | गतधना अपि हि त्वदनुप्रहात्        | 9          | ४६         |
| ७४         | गले गुञ्जाबीजावलिमपि              | 58         | 8.3        |
| ७४         | गेहं नाकति गर्वितः प्रणमित        | 03         | ४४         |
| ७६         | चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्गदघरां       | £0         | ११         |
| ७७         | चञ्चत्काञ्चनकुण्डलाङ्गदघरां       | १०         | २६         |
| ওদ         | चञ्चच्चन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा    | १२         | 80         |
| 30         | चिष्ड ! त्वच्चरणाम्बुजार्च्चनकृते | १३         | <b>१</b> ३ |
| 50         | चण्डि ! त्वच्चरणाम्बुजार्चनकृते   | **         | 35         |
| 58         | चतुरस्रं च तद्बाह्ये              | २४         | ¥0         |
| <b>5</b> 2 | चतुर्वज्ञभिर्लक्षेस्तु            | 80         | २१         |
| <b>43</b>  | चतुरुलंक्षेः सदा जप्तैः           | 8          | २१         |
| द४         | चतुःषष्टि समाख्याता               | १८         | 2          |
| 54         | चम्मीम्बरं च शवभस्म-              | Ęą         | ४३         |
| <b>द</b> ६ | चित्ते बद्धे बद्धो मुक्के         | \$         | १३         |
| 50         | जप्तैः पंचदर्शलंक्षेः             | 88         | २१         |
| . 55       | जप्तैः वोडशभिर्लक्षैः             | १३         | २१         |
| 32         | जाता मवाङ्गीविवृतेर्विषातुः       | *          | २२         |
| , 3        | जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभृतां   | <b>१</b> २ | १३         |
| 83         | जातोऽप्यल्पपरिच्छदे क्षितिभृतां   |            |            |
| ٤٦         | जिनपतिप्रथिताखिलवाङ् मयी          | 3          | ४६         |
| £3         | जीवं दक्षिणकर्णस्थां              | ?          | ७          |
| 88         | ज्ञानात्मके जगन्मिय निरञ्जने      | ४४         | ४१         |
| EX         | 0 0 0                             | 8          | 22         |
|            |                                   |            |            |

|             |                                 | इलोक सं०              | पृ० सं० |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| <b>१</b> ६  | तडिल्लताकान्तमलब्धभूषम्         | ्राष्ट्र । इ <b>र</b> | ४४      |
| 03          | तत्र्काणकोपरि कपञ्चममम्बु-      | . 8                   | १२      |
| हड          | तमालनीलां तरुणीं                | 32                    | 80      |
| 33          | तस्मात् सर्वासु संज्ञासु        | ैं २                  | Ę       |
| 200         | तिस्मन् घ्यानसमापन्ने           | १                     | १५      |
| १०१         | तस्य मध्ये सुखास्तीणें          | २३                    | 38      |
| 202         | ताडीदलोहलसितकोमलकर्णपालीं       | ५८                    | ४२      |
| 203         | तेन भक्षितमात्रेण               | १२                    | २१      |
| १०४         | त्रिक-पञ्चकाष्टयुगलं            | ३७                    | 80      |
| १०५         | त्रिवलीतरङ्गमध्यस्थ०            | २५                    | 80      |
| १०६         | त्वां मनिस क्षणमिव यो घ्यायति   | ४४                    | 88      |
| 00\$        | दर्भनेषु समस्तेषु               | . 8                   | 3       |
| १०५         | देवाना त्रितयं त्रयो हुतभुजां   | <b>१</b> ६            | 30      |
| 308         | देवानां त्रितयं त्रयी हुतभुजां  | १६                    | १६      |
| ११०         | देवि ! प्रसीद सुन्दरि           | ४१                    | 88      |
| 888         | दृष्ट्वा सम्भ्रमकारि वस्तु सहसा | ş                     | ४       |
| ११२         | दृष्ट्वा सम्भ्रमकारि वस्तु सहसा | ą                     | २५      |
| ११३         | <b>द्विरदकेसरिमारिभुजङ्गमा</b>  | 3                     | ४७      |
| ११४         | <b>ध</b> निनामविनाभवन्मदानाम्   | ६७                    | 83      |
| ११५         | ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं    | ওদ                    | ४४      |
| ११६         | ध्यायेयमारक्तकपोलकान्तं         | €9                    | ४४      |
| 220         | न क्षान्तेः परमं ज्ञानं         | २                     | Ę       |
| ११८         | न हुरोः सबृशो दाना-             | ?                     | ३       |
| 399         | न जाप्येन विना सिद्धिः          | २                     | 3       |
| १२०         | न जाप्येन विना सिद्धिः          | 8                     | 8       |
| <b>१</b> २१ | ध्यानेन विना ऋद्धिः             | २                     | 8       |
| १२२         | न पत्न्याः परमं सौख्यं          | . ३                   | ą       |
| १२३         | नमामि देवीं नवचन्द्रमौलि        | 50                    | ४४      |
| १२४         | नवलक्षेस्तधा जप्तैः             | 도                     | २१      |
| १२५         | निशि निशि बलिमस्यौ              | १६                    | 38      |
| १२६         | नीलोत्पलानां भियमाहरन्तीं       | <b>=</b> Ę            | 8x      |
| १२७         | नूपूरै रस्नखितैः                | 35                    | ४०      |
| १२८         | प्ञ्चलक्षे: सदा जप्तैः          | X                     | ₹₹      |
| १२६         | पतित: कृषणो मूको-               | ४३                    | 88      |

|             |                                   | হল         | क सं•       | पृ० सं० |
|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|---------|
| <b>१</b> ३० | पद्मं बज्राङ्क्षु शं छत्रं        |            | ?           | 68      |
| 232         | पदात्पवं सिञ्जितनूपुराभ्यां       |            | <b>5</b> 3. | ४४      |
| १३२         | वाणी मृणालसगुणं                   |            | 80          | ३८      |
| <b>१</b> ३३ | पीतं स्तम्भेऽरुणं ब्रश्ये         |            | . ३         | 15      |
| १३४         | पूर्वोक्तं मन्त्रमालिख्य          |            | Ę           | 58      |
| १३५         | पूर्वोक्तं यन्त्रमालिस्य          |            | २           | 3       |
| १३६         | प्रतिक्षणपयोधर-प्रविलसत्          |            | 85          | `₹≂     |
| १३७         | प्रत्यक्षरं निरूप्या सा०          |            | , <b>4</b>  | २२      |
| १३८         | प्रालम्बिकर्णाभरणां               |            | 38          | ४०      |
| 35\$        | बंभकुडीए कुम्भो०                  |            | २           | * * *   |
| 880         | वहिवतंसघनबन्धुरकेशपाशां           |            | 48          | 85      |
| 888         | बीजं दक्षिणकणँस्थां               | पं०        | 35          | २६      |
| १४२         | बोद्धव्या निपुणं बुधैः स्तुतिरियं |            | २०          | 20      |
| १४३         | बोद्धव्या निपुणं बुधैः स्तुतिरियं |            | २०          | ३३      |
| 888         | भरणे त्रिविष्टपस्य प्रभवसि        |            | ४२          | ४१      |
| 587         | भवदनुग्रहलेशतरङ्गिताः             | 200        | Ę           | ४६      |
| १४६         | भैरवीत्रिपुरा लक्ष्मीः            | , <u> </u> | ३६          | 80      |
| १४७         | भैरवीयमुदिता कुलपूर्वी            |            | २           | E       |
| १४५         | भूषितां द्विभुजां बालां           |            | ₹0          | 80      |
| 388         | मंतपयारो पाए सो                   | पं०        | ×           | २७      |
| 820         | मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि        | ् पं०      | २१          | २४      |
| १५१         | मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि        | •          | ₹           | ą       |
| १५२         | माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती      |            | १८          | १७      |
| १५३         | माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती      | •          | १८          | 3 8     |
| १५४         | मातिङ्ग ! मातरीशे ! मधुमथ०        |            | ३८          | ४१      |
| १५५         | मातिङ्गः ! लीलागमने ! भवत्या      | · 1        | दर          | . 88    |
| १५६         | मातङ्गीं नवयावकाद्रंचरणां         |            | 8           | 30      |
| १५७         | मातङ्गीभूषिताङ्गी                 | •          | २०          | 38      |
| १५८         | मातङ्गीमनुदिनमेवमचंयन्तः          |            | 38          | 86      |
| १५६         | मातङ्गी स्तुतिरियमन्वहं           |            | ४८          | 86      |
| १६०         | मातङ्गेशीं महादेवीं               |            | ३३          | , Ko    |
| १६१         | माता मरकतश्यामा                   |            | Ę           | ₹७      |
| १६२         | मिथः केशाकेशि प्रधननिधना०         |            | ६६          | ४३      |
| १६३         | मुनि-नंद-गुण-क्षोणी०              |            | 8           | 22      |
| . , ,       | 3 3                               |            |             |         |

|             |                              | <b>इ</b> ल | ोक सं० | पृ० सं•     |
|-------------|------------------------------|------------|--------|-------------|
| १६४         | यतिजनहृदयादासे               |            | Yo     | ¥ξ          |
| १६४         | यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे |            | ¥      | Ę           |
| १६६         | यत्सद्यो वचसां प्रवृत्तिकरणे |            | ų.     | २६          |
| १६७         | यत षट्पत्रं कमलमुदितं        |            | 84     | 38          |
| १६८         | यथावस्थितमेवाद्यं            | पं०        | 88     | 20          |
| १६६         | यद्गलाभरणतन्तुवैभवान्        |            | ७४     | 88          |
| १७०         | यन्नित्ये तव कामराजमपरं      |            | 8      | X           |
| १७१         | यन्नित्ये तव कामराजमपरं      |            | 8      | २४          |
| १७२         | यः स्फाटिकाक्षवरपुस्तक०      |            | ६०     | ४२          |
| १७३         | या पश्यति न सा बूते          |            | 8      | ् ६         |
| १७४         | या पश्यति न सा अूते          | पं०        | 3      | २६          |
| १७४         | या मात्रा त्रपुषीलतातनुलसत्- |            | . २    | ¥           |
| १७६         | या मात्रा त्रपुषीलतातनुलसत्  |            | २      | २४          |
| १७७         | यामामनन्ति मुनयः प्रकृति     |            | ¥.E    | ४२          |
| <b>?</b> ७= | ये त्वां पाण्डुरपुण्डरोकपटल० |            | 4      | 80          |
| 309         | ये त्वां पाण्डुरपुण्डरीकपटल० |            | 5 -    | २७          |
| १६०         | ये सिन्दूरपरागपुञ्जिपहितां   | . %        | 3      | 80          |
| १८१         | ये सिन्दूरपरागपुज्जिपहितां   |            | 3      | २८          |
| १८२         | योग्याकारे महाकुण्डे         |            | १७     | २१          |
| १५३         | रुट्टस्य खरा विट्ठी          |            | 2      | 3           |
| १८४         | रे रे लक्षणकाव्यनाटककथा      |            | \$ 8   | ४७          |
| १८४         | लक्षजापे महाविद्या           |            | *      | २०          |
| १८६         | लक्षत्रयेण देवेशो०           |            | \$     | 28          |
| १८७         | लक्षद्वयं महाविद्यां         |            | २      | २०          |
| १८८         | लक्ष्मीं राजकुले जयां रणमुखे |            | १७     | १७          |
| 3=8         | लक्ष्मीं राजकुले जयां रणमुखे |            | १७     | 38          |
| 039         | ललाटतिलकोपेतां               |            | २७     | 80          |
| 939         | लसद्गुञ्जापुञ्जाभरण०         |            | ÉÄ     | 8.3         |
| १८२         | लसद्गुञ्जाहारस्तन०           |            | 190    | A.A.        |
| \$83        | लाक्षालोहित पादपङ्कजदला०     |            | \$ \$  | <b>ै</b> ३प |
| \$ E R      | लीलांशुकाबद्धनितम्बबिम्बां   |            | 28     | XX          |
| १६५         | वाग्भवं प्रथमं बीज           |            | 8      | 3           |
| ११६         | वाङ्मयं प्रथमं बीजं          | पं०        | 80     | 58          |

|     |                                | श्लोक सं०                             | पृ० सं० |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 039 | बामस्तनासङ्गसलीं विपञ्ची       | GR GR                                 | ٧¥      |
| 285 | वामे पुस्तकघारिणीमभयदां        | ≈ <b>v</b>                            | 3       |
| 338 | वामे पुस्तकधारिणीमभयदां        | G                                     | २७      |
| 200 | वामे विस्तृतिशालिनि            | *****                                 | 35      |
| 208 | विततकेतकपत्रविलोचने            | × ×                                   | 84      |
| २०२ | विद्याघरसुरिकन्नरगृह्यक०       | ** *** *** **** <b>**</b> 6           | 88      |
| २०३ | विनम्रदेवासुरमीलिरत्नैः        | 58                                    | XX      |
| 208 | विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे | १४                                    | 88      |
| २०४ | विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे | 88                                    | 30      |
| २०६ | वीणावादननिरतं                  | . यश                                  | ४२      |
| 200 | वीणावाद्यविनोदगीतिनरतां        | NX.                                   | ४२      |
| 205 | वेणोमूलविराजितेन्दुशकलां       | <b>4</b> 4                            | ४२      |
| 308 | वेदेषु धर्मशास्त्रेषु          |                                       | 3       |
| २१० | वेदेषु धर्मशास्त्रेषु          | षं० १८                                | २४      |
| २११ | ब्याप्तानन्तसमस्तलोकनिकरैः     |                                       | ४७      |
| २१२ | शक्तिरूपं वदन्त्येके           | 40 K                                  | ३२      |
| २१३ | शतेषु जायते शूरः               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ×       |
| 588 | शब्दानां जननी त्वमत्रभुवने     | १४                                    | १५      |
| २१५ | शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने    | १५                                    | 30      |
| २१६ | शिरसि धनुरटन्या ताडचमानस्य     | ७१                                    | AR      |
| २१७ | शिवशक्तिबीजमत एव शम्भुना       |                                       | =       |
| २१८ | शिवाष्टमं केवलमादिबीजं         | <b>?</b>                              | 5       |
| 388 | शृङ्गे सुमेरोः सहचारिणीभिः     | G                                     | ३७      |
| २२० | श्रीकाम्बोजकुलोत्तंतः          | ٠ ٦                                   | २२      |
| 258 | श्रीसिहतिलकसूरिः               | ₹                                     | २२      |
| २२२ | षड्भिलंक्षेमंह।देवं            | <b>.</b>                              | ₹₹      |
| २२३ | सप्तदशभिनंरी लक्षः             | 5.8                                   | २१      |
| २२४ | सर्वज्ञं पुण्डरीकाल्यं         | <b>?</b>                              | *       |
| २२५ | सर्वाचारविचारिणीप्रतरिणी       | R                                     | 85      |
| २२६ | साध्याक्षरगभितपञ्चनवत्य •      | . <b> </b>                            | 88      |
| २२७ | सावद्यं निरवद्यमस्तु ०         | २१                                    | २२      |
| २२६ | सावद्यं निरवद्यमस्तु०          | 78                                    | 31      |
| ३२६ | सिन्दूरारुणतेयं तिक्कोणं       | ₹ <b>१</b>                            | 3.5     |
| २३० | सिन्दूरारुणतेयं जं जं          | 8                                     | 25      |
|     |                                |                                       |         |

|     |                              | इलाक स॰    | पृ० स० |
|-----|------------------------------|------------|--------|
| २३१ | सिवसत्तिहि मेलावडउ           | १५         | १५     |
| २३२ | सुकुमारार्थसन्दर्भा          | २          | १२     |
| 233 | सुधामच्यास्वाद्य प्रतिभयहरा  | ७३         | RR     |
| २३४ | स्तवनमेतदनेकगुणान्वितं       | १३         | ४७     |
| २३४ | स्तुतिषु तव देवि ! विधि      | 38         | 88     |
| २३६ | स्तुत्यानया शंकर-धर्मपत्नी   | <b>5</b> ٤ | xx     |
| २३७ | स्पष्टपाठं पठत्येतव्         | 3          | 8=     |
| २३= | स्रस्तं केशरदामभिर्वलियतं    | १४         | ३६     |
| २३६ | स्वर्गे दिशि पशौ रश्मी       | ₹          | 9      |
| 280 | हंसो हंसोऽतिगर्वं            | 5          | ४८     |
| २४१ | हस्ते वार्मदपुस्तिकां विदयती | ৬          | ४८     |



## राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

(Rajasthan Oriental Research Institute) जो घपुर



# सूची-पत्र



प्रधान सम्पादक-पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातत्त्वाचार्य

ग्रगस्त, १६६३ ई०

### राजस्थान पुरातन यन्थ-माला

## प्रधान सम्पादक-पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचार्य

### प्रकाशित ग्रन्थ

#### १. संस्कृत, प्राकृत, ग्रपभ्रंश

| 2.        | प्रमाणमजरा, ताकिकचूडामाण सवदवाचायकृत, सम्पादक - मामासान्यायकसरा                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | पं पट्टाभिरामशास्त्री, विद्यासागर। मूल्य-६.००                                                |
| 2.        | यन्त्रराजरचना, महाराजा-सवाईजयसिंह-कारित । सम्पादक-स्व० पं० केदारनाथ                          |
|           | ज्योतिविद, जयपुर। मूल्य-१.७५                                                                 |
| 2         | महिषकुलवैभवम्, स्व० पं० मधुसूदनग्रोभा-प्राणीत, भाग १, सम्पादक-म० म०                          |
| 4.        |                                                                                              |
|           | पं गिरिधरशमी चतुर्वदी । मूल्य-१०.७५                                                          |
| 8.        | मह्िषकुलवैभवम्, स्व॰ पं॰ मधुसूदन श्रोका प्रगीत, भाग र, मूलमात्रम् सम्पादक-पं॰                |
|           | श्रीप्रद्युम्न ग्रोभा। मूल्य-४.००                                                            |
| ¥.        | तर्कसंग्रह, ग्रन्नंभट्टकृत, सम्पादक-डॉ. जितेन्द्र जेटली, एम.ए., पी-एच. डी., मूल्य-३.००       |
| €.        | कारकसंबंधोद्योत, पं० रभसनन्दीकृत, सम्पादक-डाँ० हरिप्रसाद शास्त्री, एम. ए.,                   |
|           | पी-एच. डी.। मृत्य-१.७५                                                                       |
| 19.       | वृत्तिदीपिका, मीनिकृष्णभट्टकृत, सम्पादक-स्व.पं. पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी, साहित्याचार्य।    |
|           | मूल्य-२,००                                                                                   |
|           | शब्दरत्नप्रदीप, ग्रज्ञातकर्तृक, सम्पादक-डॉ. हरिप्रसाद शास्त्री, एम. ए., पी-एच.डी.।           |
| ы.        |                                                                                              |
|           | मूल्य-२.००                                                                                   |
| .3        | कृष्णगीति, कवि सोमनाथविरचित, सम्पादिका-डाॅ. प्रियबाला ज्ञाह, एम. ए.,                         |
|           | पी-एच. डी., डी. लिट्। मूल्य-१.७४                                                             |
| 20.       | नृत्तसंग्रह, भ्रज्ञातकर्तृक, सम्पादिका-डाॅ. प्रियबाला शाह, एम. ए., पी-एच. डी.,               |
|           | डी. लिट् । मूल्य-१.७५                                                                        |
| 22.       | श्रङ्कारहारावली, श्रीहर्षकवि-रचित, सम्पादिका-डाॅ. प्रियबाला शाह, एम. ए.,                     |
| Charles . | पी-एच.डी., डी.लिट्। मुल्य-२.७४                                                               |
| 90        | राजविनोदमहाकाच्य, महाकवि उदयराजप्रणीत, सम्पादक-पं० श्रीगोपालनारायण                           |
| 14.       |                                                                                              |
|           | बहुरा, एम. ए., उपसञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-२.२४             |
| 23.       | चक्रपाणिविजय महाकाव्य, भट्टलक्ष्मीघरविरचित, सम्पादक-पं० श्रीकेशवराम काशीराम                  |
|           | शास्त्री। मूल्य-३.५०                                                                         |
| 98.       | नृत्यरत्नकोश (प्रथम भाग), महाराएग कुम्भकर्एकृत, सम्पादक-प्रो. रसिकलाल छोटा-                  |
|           | लाल पारिख तथा डॉ॰ प्रियबाला शाह, एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट् । मूल्य-३.७४                   |
| 011       | उक्तिरत्नाकर, साधसुन्दरगिणविरचित, सम्पादक-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजयजी, पुरा-                 |
| 14.       | तत्त्वाचार्य, सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य-४.७५        |
|           |                                                                                              |
| १६.       | दुर्गापुष्पाञ्जलि, म०म० पं० दुर्गाप्रसादद्विवेदिकृत, सम्पादक-पं० श्रीगङ्गाधर द्विवेदी,       |
|           | साहित्याचार्य । मूल्य-४.२५                                                                   |
| 20.       | कणंकुतूहल, महाकवि भोलानाथिवरचित, इन्हीं कविवर की अपर संस्कृत कृति श्रीकृष्ण-                 |
| 3         | लीलामृत सहित, सम्पादक-पं० श्रीगोपालनारायण बहुरा, एम. ए., मूल्य-१.५०                          |
| 9=        | ईव्यरविलासमहाकाव्य, कविकलानिधि श्रीक्रव्याभट्टविरचित, सम्पादक-भट्ट श्रीमथ्रा-                |
| ,         | नाथशास्त्री, साहित्याचार्य, जयपुर । स्व. पी. के. पीड़े द्वारा अंग्रेजी में प्रस्तावना सहित । |
|           |                                                                                              |
|           | मूल्य-११.५०                                                                                  |
| ₹€.       | रसदीधिका, कविविद्यारामप्रणीत, सम्पादक-पं० श्रीगोपालनारायण बहुरा, एम.ए.                       |
|           | मूल्य-२.००                                                                                   |
| 50.       | पद्ममुक्तावली, कविकलानिधि श्रीकृष्णभट्टविरचित, सम्पादक-भट्ट श्रीमथुरानाथ                     |
|           | शास्त्री, साहित्याचाय । मूल्य-४.००                                                           |
| 58.       | काव्यप्रकाशसंकेत, भाग १ भट्टसोमेश्वरकृत, सम्पा०-श्रीरसिकलाल छो० पारीख,                       |
|           | ग्रंग्रेजी में विस्तृत प्रस्तावना एवं परिशिष्ट सिहत मूल्य-१२.००                              |
| २२.       | काव्यप्रकाशसंकेत, भाग २ भट्टसोमेश्वरकृत, सम्पा०-श्रीरसिकलाल छो० पारीख,                       |
| 13        | मूल्य-६.२४                                                                                   |
| 22        |                                                                                              |
| 44.       | वस्तुरत्नकोष श्रज्ञातकतृक, सम्पा०-डाँ० त्रियबाला शाह। मूल्य-४-००                             |

| 28.   | दशकण्ठवधम्, पं० दुर्गाप्रसादद्विवेदिकृत, सम्पा०-पं० श्रीगङ्गाधर द्विवेदी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मूल्य-४.००      | ,   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| २५.   | श्रीभुवनेश्वरीमहास्तोत्र, सभाष्य, पृथ्वीधराचार्यविरचित, कवि पद्मनाभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मूल्य-३.७५      |     |
| २६.   | रत्नपरीक्षादि-सप्तग्रन्थ-संग्रह, ठक्तुर फेरू विरचित, संशोधक-पद्मश्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मुनि जिन        |     |
|       | विजय, पुरातत्त्वाचार्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मूल्य-६.२       | 1   |
| 20.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तृत भूमिक       | 1   |
|       | (ग्रंग्रेजी में) एवं परिशिष्टादि सहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मूल्य-७.७४      | 1   |
| 25.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मूलय-४.२५       | 1   |
| 35    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मूल्य-६.००      | ,   |
| ₹0.   | कर्णाम्तप्रपा, भट्ट सोमेश्वर कृत सम्पा०-पदाश्री मुनि जिनविजय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मूल्य-२.२५      | 1   |
| ₹2.   | त्रिपुराभारती लघुस्तव, लघुपण्डित विरचित, सम्पा० ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मूल्य-३.२४      | 1   |
| ३२.   | पदार्थरत्नमञ्जूषा, पं० कृष्ण मिश्र विरचिता, सम्पा० ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मूल्य-३.७       | 1   |
|       | २. राजस्थानी ग्रौर हिन्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BIRT N          |     |
| 33    | कान्हडदेप्रवन्ध, महाकवि पद्मनाभविरचित, सम्पा०-प्रो० के.बी. व्यास, ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ч. U.I          |     |
| 4.44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eu-82.25        |     |
| 38.   | क्यामलां-रासा, कविवर जान-रचित, सम्पा०-डॉ दश्चरथ शर्मा ग्रीर श्रीग्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गरचन्द          |     |
| 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मूल्य-४.७       | ,   |
| 94    | लावा-रासा, चारण कविया गोपालदानविरचित, सम्पा०-श्रीमहताबचन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 100 |
| 4.0.  | The second secon | मूल्य-३.७       | 4   |
| ₹.    | वांकीदासरी ख्यात, कविराजा वांकीदासरचित, सम्पा०-श्रीनरोत्तमदास स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ,   |
| 44.   | एम. ए., विद्यामहोदिष ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मुल्य-४.५       | 0   |
| 100   | the substitute of the same of  | SELECT STATE OF |     |
| ₹७.   | राजस्थानी साहित्यसंग्रह, भाग १, सम्पा०-श्रीनरोत्तमदास स्वामी, एम.ए.।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मूल्य-र.र       | 1   |
| रेड   | राजस्थानी साहित्यसंग्रह, भाग २, सम्पा०-श्रीपुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |     |
|       | साहित्यरत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मूल्य-२.७       | 2   |
| 38.   | कवीन्द्र कल्पलता, कवीन्द्राचार्य सरस्वतीविरचित, सम्पा०-श्रीमती रानी व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | T.  |
|       | कुमारी चूंडावत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मूल्य-२.०       | 0   |
| 80    | जुगलिबलास, महाराज पृथ्वीसिहकृत, सम्पा०-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |
|       | A TRIBUNE OF PARTIES AND LOCAL OF THE MINISTER OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मूल्य-१.७       |     |
|       | भगतमाळ, ब्रह्मदासजी चार्सा कृत, सम्पा०-श्री उदैराजजी उज्ज्वल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मूल्य-१.७       |     |
| 85.   | राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिरके हस्तिलिखित ग्रंथोंकी सूची, भाग १।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मूल्य-७.५       |     |
| 83.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ल्य-१२.०        | 0   |
| 88    | मुंहता नैणसीरी ख्यात, भाग १, मुंहता नैएसीकृत. सम्पा०-श्रीबद्रीप्रसाद स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |     |
|       | 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मूल्य-द.५       |     |
| ४४.   | negh by grann a fair a negh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मूल्य-६.५       |     |
| ४६.   | रघुवरजसप्रकास, किसनाजी माहाकृत, सम्पा०-श्री सीताराम लाळस ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मूल्य-5.२       |     |
| 80.   | राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ-सूची, भाग १ सं. पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मूल्य-४.५       | 0   |
| 85.   | राजस्थानी हस्तिलिखत ग्रन्थ-सूची, भाग २—सम्पा०-श्री पुरुषोत्तमलाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |     |
| Fl. M | एम.ए., साहित्यरत्न।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मूल्य-२.७       | X   |
| 88.   | वीरवांण, ढाढ़ी बादरकृत, सम्पा०-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मूल्य-४.४       | 0   |
| Xo.   | स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण-प्रन्थ-संग्रह-सूची, सम्पा०-श्रीगोपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |     |
|       | बहुरा, एम. ए. ग्रौर श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी, दीक्षित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मूल्य-६.२       | X   |
| 78.   | सूरजप्रकास, भाग १-कविया करणीदानजी कृत, सम्पा०-श्री सीताराम ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |     |
| 100   | at the all the second of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मूल्य-८.०       |     |
| ५२.   | " " 7 " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मूल्य-६.५       | 0   |
| X3    | नेहतरंग, रावराजा बुधसिंह कृत -सम्पा०-श्री रामप्रसाद दाधीच, एम.ए.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मूल्य-४.०       | 0   |
| 88.   | मत्स्यप्रदेश की हिन्दी-साहित्य को देन, प्रो. मोतीलाल गुप्त,एम.ए.,पी-एच.डी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |
| ४४.   | वसन्तविलास फागु, ग्रज्ञातकर्नृंक, सम्पा०-श्री एम. सी. मोदी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मूल्य-४.५       | 0   |
| ४६.   | . राजस्थान में संस्कृत साहित्य की खोज-एस. आर. भाण्डारकर, हिन्दी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |     |
| 1     | ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम. ए., साहित्याचार्य, काव्यतीर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मूल्य-३.०       |     |
| 30    | . समदर्शी श्राचार्य हरिभद्र, श्री मुखलालजी सिंघवी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मूल्य ३.०       | 0   |

#### प्रेसों में छप रहे ग्रंथ

#### संस्कृत

- १. शकुनप्रदीप, लावण्यशर्मरचित, सम्पा०-पद्मश्री मूनि श्रीजिनविजय ।
- २. बालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर संग्रामसिंहरचित, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय।
- ३. नन्दोपाख्यान, भ्रज्ञातकर्तुक, सम्पा०-डॉ० बी.जे. सांडेसरा।
- ४. चान्द्रव्याकरण, ग्राचार्य चन्द्रगोमिविरचित, सम्पा०-श्री बी. डी. दोशी ।
- प्राकृतानन्द, रघुनाथकवि-रचित, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय।
- ६. कविकौस्तुभ, पं० रघुनाथरचित, सम्पा०-श्री एम. एन. गोरे।
- ७. एकाक्षर नाममाला सम्पा०-मुनि श्री रमिएकिवजय।
- द. नृत्यरत्नकोश, भाग २, महाराणा कुंभकर्णप्रणीत, सम्पा०-श्री ग्रार. सी. पारिख ग्रीर डॉ. प्रियवाला शाह ।
- ६. इन्द्रप्रस्थप्रबन्ध, सम्पा०-डॉ. दशरथ शर्मा।
- १०. हमीरमहाकाव्यम्, नयचन्द्रसूरिकृत, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय ।
- ११. स्थूलिभद्रकाकादि, सम्पा०-डॉ० ग्रात्माराम जाजोदिया।
- १२. वासवदत्ता, सुबन्धुकृत, सम्पा०-डॉ० जयदेव मोहनलाल शूक्ल।
- १३. वृत्तमुक्तावली, कविकलानिधि श्रीकृष्ण भट्ट कृत; सं० पं० भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री।
- १४. म्रागमरहस्य, स्व० पं० सरयूप्रसादजी द्विवेदी कृत, सम्पा०-प्रो० गङ्गाधर द्विवेदी ।

#### राजस्थानी ग्रौर हिन्दी

- १५. मृंहता नेणसीरी ख्यात, भाग ३, मुंहता नैगासीकृत, सम्पा०-श्रीबद्रीप्रसाद साकरिया ।
- १६. गोरा बादल पदमिणी चऊपई, कवि हेमरतनकृत सम्पा०-श्रीउदयसिंह भटनागर, एम.ए.
- १७. राठौडांरी वंशावली, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय।
- १८. सचित्र राजस्थानी भाषासाहित्यग्रन्थसूची, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय ।
- २६. मीरां-बृहत्-पदावली, स्व० पुरोहित हरिनारायगाजी विद्याभूषगा द्वारा संकलित, सम्पा०-पदाश्री मुनि श्रीजिनविजय ।
- २०. राजस्थानी साहित्यसंग्रह, भाग ३, संपादक-श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी।
- २१. सूरजप्रकाश, भाग ३. कविया करगीदानकृत सम्पा०-श्रीसीताराम लाळस ।
- २२. रिक्मणी-हरण, सांयांजी कूला कृत, सम्पा० श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम.ए.,सा.रत्न
- २३. सन्त कवि रज्जब : सम्प्रदाय श्रीर साहित्य डॉ० व्रजलाल वर्मा ।
- २४. पश्चिमी भारत की यात्रा, कर्नल जेम्स टाँड, हिन्दी ग्रनु० श्रीगोपालनारायण बहुरा, एम.ए.
- २४. बुद्धिविलास, बखतराम शाह कृत, सम्पा०-श्री पद्मधर पाठक, एम. ए.

#### ग्रंग्रेजी

- 26. Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts Part I, R.O.RI. (Jodhpur Collection), ed., by Padamashree Jinvijaya Muni,. Puratattvacharya.
- 27. A List of Rare and Reference Books in the R.O.R.I., Jodhpur, compiled by P.D. Pathak, M.A. विशेष- पुस्तक-विक्रोताओं को २५% कमीशन दिया जाता है।

